| ;      | बीर          | सेवा  | म नि   | दर      |   |
|--------|--------------|-------|--------|---------|---|
|        |              | दिल्ल | गी     |         |   |
|        |              |       |        |         |   |
|        |              | *     |        |         |   |
|        |              |       |        |         |   |
| क्रम र | <b>स्</b> या | *     | , ten. | <u></u> |   |
| काल    | न० -         | . 42% | ·*     | 4       |   |
| खण्ट   |              |       |        |         | - |

# शङ्कसंहिता। कोर लिखितसंहिता।

मृत संस्कृत चोर भाषानुवाद।

कलकला,

६८.६ भगनोचरण त्सं द्वीटशं "वक्षणाखो" दल्लक्षो गेगोन प्रचमं थोनटवर चज्रवर्ता तथा मुद्दित भोग प्रकाशिया ।

संवत् । ८६७ ।

मृख्य चाठ पाने।

# शङ्कसंहिता। केर लिखितसंदिता।

मृज संस्कृत योर अःवातुवादः।

क्षक्ष क्षी

का । ब भवानी वर्षा इस ट्रीटन वस्त्राखी ' इति स्वा नेगीन प्रविमें जीन जबर चल्रावसी हाना सहिम

जीर बनादित

----

#44 . we # 1

मृत्व भाउ भाने।

# शङ्कसंहिता।

#### प्रथमोऽध्यायः ।

् खबस्पुवे नमस्त्रत्व स्टिष्टिः हारकारिकी। चातु व गर्वे चितार्थिय प्रजः प्रास्त्रमया बरोत् ॥ १ ें यजने याजने इनि तथेवाध्याप क्रियाम्। प्रतियह द्वाध्ययने विष्यः कामीवि कारमेत् ॥ २ हानमध्ययनचे व यजनच यथाविधि। चित्रयस्य तु वैश्वस्य कामेर्दं परिकोक्तितम् ॥ ३ चति।स्य विक्रेवेया प्रकानां परिपालनम्। क्षिमोरच्यामान्य वैद्यस्य परिकी(र्भतम् ॥ 8 मूदला दवागुम्मा सर्वेशिल्यानि चामधा े चमा बढ़े इम: श्रीचे सर्वे गमविशेषत. ॥ ५ ब्राह्मभा: श्वित्रश वैश्वास्त्रयो वर्षा दिन तय: ! तेवां जन दिलोयन्त विश्वे यं भौजिश्ल्यनम् ॥ ६ बाचार्थस्तु पिता प्रोत्तः सवित्री जननी तथा। वक्षचावविद्याचे व मौद्धिव धनजवान ॥ ७ वित्राः श्रुद्धः सः सार्वाशिको गस्त विचल्रवाः। यावदेशे न अध्यक्ते दिशा स्थास्त तत्वरम् ॥ द इति प्रक्रीये धक्तेशास्त्रे प्रविभोऽध्यायः ॥ १ ॥

### हिती बोऽध्यावः।

गर्भस्य स्मृटतासाने निवतः परिकासितः।
ततस्य सम्बन्धत् कार्यं स्वनन्त विचययः॥ १
स्मृति सु खित्रान्ते नामकम्म विचीयते।
नामध्यस्य कर्मयं वर्यानास्य समाद्यास्म ॥ १
माद्यस्य अत्रस्यातं चित्रयस्य वसान्तितम्।
वैद्यस्य धनसंयुक्तं स्वत्यस्य तु जुगुध्यतम् ॥ १
प्रामीननं अस्यस्योक्तं वस्तान्तं स्वत्यस्य स।
धनानास्य व वैद्यस्य स्थानः वान्यसम्ननः॥ ४

े चतुर्छे मासि कर्त्तथमादित्यस्य पदर्शनम् । यर दिप्राधनं मासि चूड़ा कार्य। यथा इसम् ॥ ५ ं गर्माष्टमें इंदे कर्तवं वाद्याबस्योऽपनायनम्। गर्भादेकादश्चे राजी गर्भात्, दादश्चे विद्यः ॥ ६ षो इधान्दस्तु विप्रस्य दाविधः चित्रयस्य तु । विंग्रति: बचतुव्का च वेश्वस्य परिकीर्तिता ॥ ७ नामिभाषेत साबित्रीमत अर्ड निवर्त्त येत्॥ ८ विज्ञातवास्त्रयोऽछोते यथाकासमर्थस्त्रताः सावित्रोपतिता वात्याः सर्वधमीवश्चिक्ताः॥ ६ ं मौद्वीबन्धे दिजाना नु क्रमान्त्रीष्ठी प्रकीर्तिता। मार्गवैयात्रवास्तानि चन्माणि त्रश्वचारियाम् ॥ १० पर्शिपप्पत्वविख्वानां क्रमाद्वाः प्रकीतिताः। , कर्यक्रेम्सलल।टैस्तु तुल्याः प्रोक्ताः क्रमेग तु ॥ ११ बदकाः सत्वतः सर्वे गायिहमधासाचैव च । यज्ञोपवीतं कार्पाचकीमोर्जानां यथाक्रमम् ॥ १२ वादिमध्यावसानेषु भवक्तव्दीपकचितम् । भेचत्य परवां प्रोत्तां वर्धानामसुपूर्व्यः ॥ १३ दित ग्राह्मीय धमाग्रास्त्रे हितीयो प्रधाय: ॥ १॥

### हनीगेऽध्यायः।

उपनीय गुरु: शिकां वंदमसां प्रथक्कति।
स्तकाध्यापको यका उपा'शाय: स उच्यते॥ १
प्रयत: कश्रमुत्थाय कालो हुत हुताश्रमः।
कुर्व्यात प्रयतो भूत्वा गुरु व्यामिनवादनम्॥ २
च्यत्कातक गुरुवा तलीरध्ययनमाचरेत्।
कत्वा बक्षाञ्चलं प्रश्चन् गुरोवंदनमानतः॥ ३
बक्षावश्चाने प्रारम्मे प्रवावक प्रकीर्भयेत्।
काश्यावश्चध्यवनं वक्कयेच प्रयत्नतः॥ 8
चतुर्दं श्रों प्रचर्ष्योमस्मीं राष्ट्रकृतकम्।

खरकापातं महीबन्यमधीचं ग्रामविज्ञवम् ॥ ५ रक्रप्रवागं सुरतं घनक्षाति खनम् । बादाकीलाइवं युद्धमनध्यार्थं विवर्क्षयेतु ॥ ह नाबीयोतामियुक्तोऽपि प्रयत्नात च देगत: । देवायतनवल्हीकास्मग्रामग्रिक्सिनधी ॥ ७ भैक्यवर्था तथा कुथार त्राक्षातेषु यथः(वधि । गुरुवा चाभ्यतुकात: प्राश्रीयात् प्राङ्गुख: प्रचि: ॥ ८ क्तिं प्रियं गुरी: क्रायादहक्रारविविकत: ॥ ध खपास्य पश्चिमां धन्यां पूर्वायता चुताधनम्। वाभिवादा गुर्व पञ्चाद् गुरीर्व चनसङ्घवत् ॥ १० बुरी: पूर्व समुतिष्ठे च्ह्यीत चरमं तथा ॥ ११ मधु मांसाञ्चनं भाई गीतं वृत्यच् वर्ष्णयेत्। विसापवादवादीच स्त्रीकीलाच विश्रोषत: ॥ १२ मेखवाम विनं दर्कं धारवेद प्रथततः। वाष:शायी भवे तिलां वक्षाचारी समाहित: ॥ १३ एवं क्रत्यना क्राचीन विद्वतिकारणं वृध:। गुर्वे च धर्ने दस्वा स्नाधास सदनन्तरम् ॥ रति प्रह्रीये धर्माश्रास्त्रे हतीयोऽध्याय: ॥ ३॥

## चतुर्थौऽध्यायः ।

विन्दे त विविद्धार्थां सम्मानार्थ गोत्रवान् ।

साहतः पद्ममेद्यापि पिहतस्वय सप्तमीम् ॥ १

त्राद्धाः देवस्तरे वार्षः प्रावापत्यस्यात् वः ।

त्राद्धाः राद्धवद्धः व पेशाचद्धारमोऽधमः ॥ ४

रते वक्षां मास्त्र चलारः पूर्वः वित्रे प्रकार्तिताः ।

त्राद्धवाः प्रयत्ने न त्राद्धस्य प्रप्रस्वते ॥ ६

वर्षार्थितः प्रयत्ने न त्राद्धस्य प्रप्रस्वते ॥ ६

प्रार्थितः प्रयत्ने न त्राद्धस्य गोदयम् ॥ ८

प्रार्थिताय प्रदानन प्रावापत्यः प्रकोर्तितः ।

व्यास्त्रो दिक्धादानाद्धान्यः समयान्त्रियः ॥ ५

दाद्धसे गुहदरकात् पेप्राचः क्रमयान्त्रियः ॥ ५

दाद्धसे गुहदरकात् पेप्राचः क्रमयान्त्रियः ॥ ५

दाद्धसे गार्था विप्रस्य दे भार्ये चित्रवस्य तु ॥ ६

यक्षित भार्या विप्रस्य तथा गूदस्य कीर्तिताः ।

व्याद्धसे चित्रवाः देश्वः व्याद्धस्यस्य प्रकोर्तिताः ।

चित्रया देव वेग्या च चित्रयस्य विधीयते। वैद्यव भाषा देश्वस्य मूदा मूदस्य को सिता । ८ व्यापत्रिष क क्षेत्र्या मुद्रा भाष्या दिज्ञाना। बखा तस प्रस्तस विकाति विद्योगत । ध तपखी यत्रशीलच सर्वधकाशतां वर:। भूवं श्रूदलमाप्नोति श्रूदशादं तयोदश्रे॥१• बायत तु सपिकत्वं येथां आहं कुलोहतम्। षर्वे ग्रुद्रलमःयान्ति बदि खर्गाकतास्त त ॥ ११ सपिकोकार्यं कार्यं कुषानस्य तथा भ्वम्। याहं दार्धकं सत्वा श्राहे प्राप्त वयंदिश्र ॥ १२ स्पिक्षीकरणं नार्चं न च मूहस्तथाईति । तसात् सर्वप्रयान् मृद्रभाषां ।ववकाषेत् ॥ 🕫 🖠 पाबिर्णाह्यः सर्वासु रहीयात् च्रात्र्या प्रम्। वैश्वा प्रवीदमाद्यादंद व तु दिवन्नन: ॥ १ ३ मार्था या वहेदियां सा मार्था या परिवन्ता। सा भाषा या प्रतिप्रका सा भाषा या प्रजावती ॥ १॥ सादनीया महा भागी ताड्नीया तथव च। कालिता ताङ्ता चैव ख्वौ भीभेदित गान्यया । १६ र्ति श्रृहीये धम्मश्रास्त्र चतुर्वाद्धाय: ॥ ॥ ॥

### पञ्चमोऽध्यायः ।

पस स्ता ग्रहस्य कुली पेक्स सुपस्तरः।

क्किनी चोदस्तमस्य तस्य प्रमस्य प्राक्तवे॥ १

पस्य स्विधानेन तयापं तस्य नग्रानि ॥ १

देवयसी भूत्यसः (प्रथमस्त्रचेव च ।

क्षयसी वृथस्य पस्य यसाः प्रकोर्तिताः ॥ १

होमो देवी विलागे तः (प्रवाः प्रकार्तिताः ॥ १

होमो देवी विलागे तः (प्रवाः प्रकारिताः ॥ १

होमो देवी विलागे तः (प्रवाः प्रकारिताः ॥ १

होमो देवी विलागे तः (प्रवाः प्रकारिताः ॥ १

हामा स्वाः प्रसादेन कीवन्त्ये ते यथाविषि ॥ ५

ग्रहस्य एव यसत् ग्रहस्य स्वात् तसाच्छ्रशे ग्रहाममी ॥ १

हाता चेव ग्रहस्यः स्वात् तसाच्छ्रशे ग्रहाममी ॥ १

हथा भक्ती प्रशः स्वीयां वर्यानी जास्यो यथा।

**देशतिथिस्तरदे**वास्य ग्र**र**श्चास्य प्रभुः स्हतः ॥ ७ न ब्रह्मेर्नो वनासेन धन्ने बा विविधेन च नारी खरामवान्नीति पान्नं ति पश्चिपुणवात् ॥ = न स्नानेन न हो मेन नेवासिपरिन्धेंबात । ज्ञाचारी दिवं याति च वाति गुरुपूजनात् ॥ ध नाजिपुत्र्यथा चाल्या स्नानेन दिविधेन च। वानप्रस्रो दिवं याति यथा भोजनवर्ज्यं नात ॥ १० न मेर्ने च मोनेन मून्य मारास्रयेख च। योगी विश्विमवात्रोति यथा मैथ्नवर्णनात् ॥ ११ न वर्षो हे चिवाभिक्ष वन्ति गुश्र ववा न च। राष्ट्री स्वरासद प्रीति यथा चा तिथिपूचनात् ॥ १२ तसान् वर्वश्यत्रेन ग्रह्णो(तिथिमागतम्। ∤ व्याचारप्रथम चेन विधिवत् परिपूक्तयेन् ॥ १३ सार्यं प्रातञ्च बुहुया , मिहोतं यथाविधि । दर्भं योर्गमास्य जुडुयाच तथाविधि ॥ १८ यज्ञें बा प्रश्निस स सःतुमीस्येस्तरीव पः। बैवार्षि काधिकाले न पिनेत सोममनन्दित: ॥ १५ इष्टि वेश्वानरों कुर्या. तथा चाल्पधनो दिन:। म भिचेत घर्ने श्रदातु मर्च दिवादमी श्रितम् ॥ १६ वृत्तिस्त न त्यने दिदावृत्त्वनं पूर्विभेव तु। कम्मका जन्मना पूर्ड विद्यात पात्रं वलीततम् ॥ १७ वतिरेष गुण्यु क्तं धर्ममाञ्जितवनं तथा। यावयेत्तु सदा विप्रो यात्त्वस्तसात् प्रतियष्टः॥ १८ रति प्राह्मीये धर्माप्रास्त्रं पश्चमे (ध्याय: ॥ ॥

### षडोऽध्यादः ।

यहस्यस्तु यहा पश्चे दक्षीपिकतमातानः । ' व्यपव्यस्य व चापव्यं तहारस्यं समात्रयेत् ॥ १ प्रते व दारान् निक्तिय तया वातुमती वने । व्यस्तीतु रचरेतित्यं वन्यमाचारमाष्ट्र रेत् ॥ २ यहाहारो भवत् तेन पूर्वयेन् पिल्लदेवताः । तेनैव पूर्वयेतित्वमतिष्यं सतुवागयम् ॥ ३ यामाहाहत्व चान्नोयाहरी यावान् ममाहितः । साध्यायस्य सहा क्रियान्यस्य विश्वनात्वा ॥ ॥ तपका प्रोवविज्ञित्वं स्वक्षं व कवेवरम्।
व्यादं वाकास्त देमन्ते जीवो प्रश्तपाक्षया ॥ ॥
प्रावकाकाश्रायी स्वाजनाग्री ए बदा भवेतु।
चतुर्यकाविको वा स्थात् स्थाय वस्त यव ए ॥ ७
सम्ब्रेगिप नवेन् कालं त्रस्तपंत्र पाकवेत्।
एवं नोत्वा वने कालं दिलो ज्ञायमी भवेत्॥ ७
दिति प्रकृति व्याप्ति वसीऽधावः॥ ॥ ॥

#### कप्तमोऽध्यावः ।

कत्वे छि विधिवत् पद्मात् सर्ववेदश्दश्चियम्। का त्यानामीन समारोध्य दिवो जवानामी भवेत ॥ १ विधमे मास्तिष्वे याष्ट्रारे भृताः व्यापे ने। व्यतीवे पारसम्यावे निर्ध भिन्नां यतिस्रोत् ॥ २ न व्यथित तथालाभे यथाकव्य न वर्शयेत्। न पाचयेत्रयंवातं नाश्वीयात् कस्यचित् ग्रहे ॥ ६ न्टन्मयालाः पाता यि यतीनान्तु विनिर्दिग्रीत्। तथां सम्मार्क्ष गच्छ्विरद्भिष्वेव प्रकीर्श्त ता ॥ ४ कौयौना ऋहरनं वासी विश्वयादस बच्चरन्। गुन्धामार्गिकेतः स्याद्यत्रवार्यग्रही सुनि: ॥ ५ हरिपूर्तं मान्तु पादं वस्त्रपुतं सक् पिवेत्। सत्यपूर्तं वदेदाकां मनःपूरं समाचरेत् ॥ ६ चन्दनेर्तिधातिऽङ्गं वा भसाचुर्वो विमर्छिते:। कच्याग्रमप्यक्चार्गं तये रेव म संप्रयेत् ॥ ७ सर्वभूतिहतो मैतः समलोद्यासकाचनः। ध्धानयोगरती निर्द्ध भिच्च यीवात परां गतिन् ॥ प जनाना यस्तु निर्विक्षो मन्दर्त च तथेव च । चाचिभियोधिभिचाव नं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ & बाश्चित्वं प्रशेरखा प्रियस्य च विषयंथः। गर्भावासे च वस्तिसासास्छेत नामधा ॥ १० जगदेवविश्वाक्रन्दं न तु सारमनधैकम्। भोक्तवमिति निर्विखो सुचते नात संग्रव:॥११ प्राव्यायामेद हेद्देषान् घारवा भिन्न विविधान्। प्रवाहारेरमताकान् धानेनानीन्यशन् गुमान् ॥ १२ यवान्तर्ति सप्रयागं शायतीं शिर्मा सञ्च ।

ति: पटेहायतप्राव: प्रावायाय: स उच्यते । १३
मनस: बंबमत्तन् चेर्घारखेति निगदाते ।
बंद्यारखं नियायाच्य प्रवाद्यार. प्रकीति तः ॥ १८
दृदयख्यः योगेन देन्देवस्य दर्भनम् ।
ध्वानं प्रोत्तः प्रवच्याम् मर्व्यसाद्योगत. सुभम् ॥
दृदिख्या देवता: बर्व्या हृदि प्रावा: प्रतिष्ठिता: ।
दृदि च्योतीिष भूयच हृदि प्रावा: प्रतिष्ठिता: ।
दृदि च्योतीिष भूयच हृदि प्रावा: प्रतिष्ठिता: ।
ध्वानिकीयनास्यान् विणु प्रश्चे हृदि कितम् ॥ १०
दृद्यावेष्यन्तमा: स्र्या: सोमो मध्ये हृतायन: ।
तेषोमध्ये स्थितं तन्त्वं तन्त्रमध्य विश्वतिः ॥ १८

ख्योरकीयान् महती महीया नातास्य खन्तोरिश्वितो गुष्टायाम्। तिषोमयं पद्मति वीतशोको धातुः प्रमाहाक्तिहमानमातानः॥१६ वासुदेवसामोऽन्यानां प्रत्यक्तो रेव वायते। खज्ञानग्रदमं गीतिरं न्द्रविधिषयेभ्य, निः॥२० यस वे पुरुषो निण्यं क्तायकः सनानः।। एष धाता विधाता च पुरुषो निष्यकः श्विः॥२१

दिश्मे । पुरुष महाल-म दिखार्था तममः परस्तात् । मन विहिन्दा न बिमेति म्हली-मीन्यः प्रश्च विन्द्रतित्यनाय ॥ २२ पृथिकापस्तवा तेले वायुराकाश्च मेव च। पच मानि विकानीयान्म हास्तानि पिकतः ॥ २३ चक्का क्रो के स्प्रांतक रसना प्रायमेत च। बुद्धीन्त्रयाखि वाशीयात् पच्चे मानि प्रशीरके ॥ २८ प्रान्दी कर्प तथा सार्थी रसी गत्यस्तरीय चा इन्द्रियस्थान् विद्योगीय त् पञ्च व विवयान् धः ॥ २४ इस्तो पादाब्पक्षच जिल्ला पायुक्तचैव च। कर्मा जिल्लाक पर्यंच निर्धं स्ति प्रशेरके ॥ २६ मनी बुद्धित्वध्वात्मा व्यक्तावक्तं तथेव च। क्षेत्रवेभ्यः पराविष्ट चलारि प्रवराखि च ॥ २७ त्रवात्मानं तद्राते तं पुरुषं पर्चा प्रकृत तन्त्र ज्ञात्वा विसुच्चना वे जनाः साध्वत्तयः ॥ ६८

द्रस्य परमं पुढमेनद्रचारस्यसम्।
व्यव्दमस्ववार्धमरूपं मन्वदिकं तम्।
विद्वं समस्यवं प्रातं तदिक्योः परमं पदम् ॥ २८
विज्ञानश्रद्धियंस्तु मनःप्रयञ्चननः।
सोऽध्वनः पारमाञ्जीत तदिक्योः परमं पदम्॥ ६०
वालाग्रप्यत्थो भागः कल्पतस्तु मन्द्रस्या।
तस्यापि प्रात्यो भःगाच्योवः स्त्वः उद्यान्तः॥ ६१
मन्तः परमञ्ज्ञमञ्जात् पुद्यः परः।
पुद्यात्र परं किवित् वा काशः का परः गतिः ॥ ६१
ए युवचे त्रु भूतेषु तिष्ठव्यविरवः वदः।
दश्यते व्यया नुद्वाः स्वन्या स्वन्तः । ६१
दश्यते व्यया नुद्वाः स्वन्या स्वन्तः । ६१

#### चष्टमोऽध्यायः।

क्रियास्तानं प्रवच्यामि वशाविदां धपूर्वकान्। म्हित्रिक्क सर्भवं भौ तमाहौ यथाविधि । १ जवे निमञ्जा उक्तका उपसाध्य यद्यादिधि। नीर्थमावास्त्रं कुर्यात् त् प्रवच्चाम्यश्चितः॥ २ प्रपद्ध वक्षां देवमम्भक्षां पतिमर्श्वितम्। थानेत दंशि में तोषीं नर्व्वपाग्रस्ये॥ १ नीर्रमाबाद्यकामि सञ्चापविनिस्दनम् । ना त्रभामिक सोये च क्रियनी मदतुर्यहात ॥ इ रदान प्रपदा वरहान् स्वीनश् सर्साथाः भर्जा । स् भर्येव प्रपदी प्रतः स्थितः ॥ भू टेब्संश्रम् विक्रं प्रपद्माचनित्रहनम् । बाः प्रथाः परित्रास प्रवद्ये शर्णं तथा ॥ ६ बहुबाधिक संपेश वर्गकाया एव प। श्रमयन्तापु मे पापं माच रचनु मळेश: ॥ ७ चिरगयवर्शेति तिस्मिनंगतीन चतस्मः। ग्रमोदेशेति च तथा प्रम पापसारेव च । द इद्माप: प्रवृत्ति खूतच समुदीर्येत्। एवं बम्मार्क्न क्षाता ऋग्द बावेच देवता: । ८ बाचमधेब सक्त च प्रपटेतु प्रयतः सदा ॥ १० क्र्मोऽतुर्प्य तस्त्रैव ऋषियं वाषमर्थयः।

देवता भावदृत्तस्य प्रत्यस्य प्रकार्तितः ॥ ११
ततोऽस्मस्य निमयः स्थास्तः प्रदेष्णस्यस्य ।
प्रपद्मान्मृद्धंनि तथा महावाद्धःतिमिक्तंसम् ॥ १२
ययात्रमेषः स्रतुराट् सर्वपापनोहनः ।
तथाष्ठमध्यं स्रत्यं सर्वपापप्रवाधनम् ॥ ११
व्यनेन विश्विता स्नात्वा स्नात्वान् धौतवाससा ।
परिवक्तिं न्वासास्त तोर्थनामानि सञ्जपेत् ॥ १४
वहकस्याप्रदानात्तं, स्नानग्रदों न पो इयेत् ।
स्रतेन विधिना स्नातस्तीर्थस्य पक्तमञ्जते ॥ १५
हति ग्रह्मीय धनीग्रास्ते ८४मीऽध्य यः ॥ ८॥

#### नवमोऽध्यायः ।

व्य : परं प्रवच्छामि शुभामाचमनिकयाम् । कारं किनिश्रिकाम् से तीर्थमुक्त करस्य तु॥ १ चन्नु हम् ते च तथा प्राचापता प्रकी ति तम्। चाइ चार्य स्टूर्न देवं पित्र तच्च निम्हणकम् ॥ २ प्राष्ट्राया व नीर्ध न ति: प्राश्चीवाञ्चलं दित:। हि: प्रन्तका सर्खं पश्चादिः खं ससस्य प्रोत ॥ इ च्हत्राभि: पूर्यते वि र: क्वडगाभि च भूमिप: ॥ 8 बमार्चातुः शुचौ देशे प्राङ्ख्खः सुबमाहितः। उद्दल्सकोऽपि प्र-तो दिशकानवलो प्रथन् ॥ प् खिद्धः समहताभिस्त होना भेः पेन्दु देः। विक्रमा चाष्यद्रमाभिर इ खीमिवपसा ग्रीन् । ﴿ तर्जन्यकुष्टयोगम स्मृश्चित्रे बद्दं तत:। चन्न् शनामिकाभ्यान् अवयौ नसुपस् प्रोत्॥ ७ विविष्ठाङ्ग प्रधीगन स्मृत्रोत् स्कन्यद्यं ततः। सर्वाधामेव योगेन नाभिच हृदयं ततः॥ प बंधा ग्रेत् तु तथा कर्डी यथा चाचमने विधी: ॥ & तिः शाषीयाद् यहम्मस्तु प्रीत स्तेनास्य देवताः। त्रशा विश्वास यहस भवन्ती खडुशुश्चमः ॥ १० गङ्गा च यसुना चेव प्रीयेते परिमार्ज्य नातु । नासत्वदस्ती प्रीयेते स्मृष्टे नासापुटदये ॥ ११ सा हे जोचनशुमा च प्रावेत इ. विभास्तरी। कर्णयुक्ते तथा छ हो भीते व्यनिसामसी ॥ १२

खन्ययोः सार्धनादस्य प्रीयन्ते बर्वदेवताः। मार्ड स्तु सार्धनादस्य प्रीतस्तु प्रवयो भवेत्॥ १३ विना यज्ञीपवेतिन तथा मुक्तिश्रिखोऽपि वा। बप्रचा लतपारस्तु बाचाकोऽव्यप्रचिभवत् ॥ १८ विश्वित्र व्यस् प्रम एक इस्तापिते हैं है: समजाभिस्तवाद्भिः व नेव पाडिमवाप्तु यात् ॥ १५ व्याचम्य च पुरा प्रोत्तं तोर्धमस्मार्कनं ततः। उपस्मा कत, पश्चानान्त्रेवानेन घकतः ॥ १४ चनत्वरिष भूतेषु गुष्टायां विश्वतोसुखः। त्वं यक्तक्वं वघट्कार बावीच्योतीरभोऽस्टतम् ॥ १७ शाचन्य च ततः पञ्चादः दिखाभिसुखो जलम् । उदुव्यं जातवेदमं मन्त्रं य प्रचिपेतृ नतः ॥ १८ एष एव विधि: प्रोतः: सत्वायाञ्च दिचातिषु। पूर्वी सन्धां वर्षस्तिष्ठे राखीन: पश्चित्रां तथा ॥ १४ सती जपेत् पविवासि प्रिवान् वाच प्रस्तितः। ऋषवो दीर्धमन्थलाही घमायुरव प्रुयु: ॥ २० इति प्रक्षीये धक्ते यास्त्री नवमीऽध्याय: ॥ ६ ॥

# इममोऽध्यायः।

सर्ववद्यविकाश्चि सम्प्रश्चाम्यशः परम्।
येषां खपेश्च हो श्च पूचन्त मानवा. सदा॥ (
स्वस्मर्थेणं देववतं शुह्रश्चास्त थन् बदा।
क्ष्माख्याः पावमान्यश्च सर्व्यवाविका एव च । १
सम्भिष्टक्ष्यदा दंव स्तोमानि आञ्चतिस्त्रथा।
भाष्टक्षान च सामानि गायका। दं वर्त तथा॥ १
पुरुषवत्त्व भारश्च तथा सोमवतानि च।
स्वित्तं वाष्ट्याव्यञ्च व व्यक्तमवृतं तथा॥ १
प्रतवत्रं मर्थ्वाव्यञ्च व व्यक्तमवृतं तथा॥ १
प्रतवत्रं मर्थ्वाव्यञ्च व व्यक्तमवृतं तथा॥ १

बोबि पुष्पाइदेशिक रयमरप्राध्मित्रतं वामश्याच । यतानि गीतानि पुनन्ति जन्तून् जातिसारत्वं सभत यदीक्ष्टेत् ॥ द र्हात प्रकीये धसैद्याक्षे दशमोऽध्यायः ॥ १०॥

#### यञ्चसंदिता ।

### एकाद्वीऽध्यादः।

इति वेदपवितास्यभिष्टितानि रभ्यः सावितो विधिष्यति । नास्यचमभँगात् परमं तन्त्रसेन या इतिभिः परं होमः ॥ १

न शावित्राः परं जधाम्। कुषाच्यामासीनः क्र्योत्तरीय: क्रुप्रपाणि: प्राङ्स्ख: स्वर्थामिसखो वाद माजामादाय देवताध्यायी तन्त्रपं कुथात् । सुवर्षं मणि सता-स्काटिक-पदा-पत्र वीजा चाबामन्यतमेनाचमानां क्रमात्। धायन् वामचक्तोपरि वा गमयेत्। बादौ देवतामाथं इन्दं संस्तृ। ततः सप्रवावणा हति-कामाशवन्ते च शिरसा गायत्रोमावर्त्तयेतु । तथास्याः श्विता देवता ऋषि विश्वामित्रो गायती इन्दः। प्रय-बाखा भूर्भ व:स्वमी इंजनस्त प.सळिमिति वाह व्यः। श्रापोच्योतीरबोऽच्दं ब्रह्मभूर्भं वः खरीम् ॥ २ स्यात्तिकां सप्याशं गायत्रों िर्मा मह। ये अपन्ति कहा तैयां न भर्द विदाने कचित्॥ इ श्याक्रप्ता तु वा देवी दिनपायप्रवाश्चिनी। प्तं जप्ता तथा सःतु सर्व्वकत्वावन शिना । बद्ध बप्ता मा न्यां पातकेभ्यः मसुद्धरेत् ॥ ४ खर्यस्तेयी क्रमञ्च बदाहा गुरुतल्पाः। मुरापच विशुधी म ल च अमे न सर्वशा प्र प्रायायामवर्यं हाल। स्नानकाचे समाहित:। अप्रोरावकतात् पापान् तत्वकादेव प्रधाति ॥ 💰 बवाक्तिकाः सप्रस्वाः प्रासायामास्त घोड्या। अपि अूक्षनं मासान् पुनन्यस्रहः कताः॥ ७ हुता देवी विश्रेषिय सर्वकामप्रशिवनी। बर्वपापचयकरो वनस्थभत्तवस्था ॥ ८ प्राक्तिकामस्त जुडुयाहःयहीमयुतैः प्राचः। इत्कामोऽपच्ख्य एतेन जुडूयात् तथा ॥ & मीकामस्तु तथा पद्मविख्यः काश्वनकामतः। श्र सवर्षे स कामस्तु जुडुयात् पूर्व वत् तथा ॥ ३० इत्युक्त किलें में है कुला तु सुबमाहित:। बायबगाइतकोमात् तु वर्जपापै: प्रमुखते ॥ ११

पापात्मा सच्चीमेन पातकेभ्यः प्रमुखते । नचाकोक्समवाप्नीति प्राप्त्यात् काससीचितम् ॥ (२ गायत्री चंद अननी गायती पापनाधिनी। गायनास्त परं गास्ति दिवि चेश्व च पावनम् । १8 इस्तवायप्रदा देवो पत्तवां नरकार्नव। तसात्तामभ्यसंद्रियं ब्राह्मको नियतः प्रचि: ॥ १४ गावती उर्धानरती चयक्ये व भोजयेत्। सिसान् न सिन्धतं पापमः विन्द्रश्वि भास्करे ॥ १५ वर्णनेव तु मंसिध्ये द्वाद को नात्र मंप्रयः। कुर्यादस्यत दा कुर्यासीयो जासाग उच्यते॥ ,६ उषांशु: म्याच्छ्तगृष: साहस्रो मानव: स्टूत:। नीचे जिप्य द्ध, क्रुमात् सावित्रास्त् विश्वतः॥१७ मावित्रीच्यानरतः खर्गमाप्रीति मानवः। भाविकोषध्यनिरतो मोचीपायच वि स्ति ॥ १८ तसात् सर्वप्रयत्नेन स्त्रातः प्रयत्रभानसः । गायतं च अपेत्रक्ता वर्जपापप्रवाशिकोम् ॥१६ इति प्रक्रीये ध्रमीमास्त्रे एकादग्रीत्थाय ॥ ११

#### दाइयोऽ यावः।

स्वात: क्षत्रकपस्तरमु प्राक्षमुखी दिखेन तीर्धन देवानुदर्भन नपयेन्। प्रव्यक्षं पुरुषस्त्रक्तां भीद-काञ्चलोन् द्वात् पुष्पञ्चलोन् भलागः। स्वय क्षताप-स्वो दिख्यः सुखोदन्तर्कानुः पित्रेग्य पितृयां स्राह्व-प्रकाशसदकं व्यात्। वित्रे पित्राम हाय पितामस्ये स्प्रमात् पुरुषात् पित्रपत्तं यावतां नाम कानायान्। पित्रपत्तीयायां स्थायां दत्ता मात्रपत्तीयायां गुरुषां स्वयक्तियायां स्थायां दत्ता मात्रपत्तीयायां गुरुषां स्वयक्तियायां स्थायां स्वता सुद्धां क्ष्यं त्। भवन्ति स्वास स्वोकाः:।

विना रौणसुवर्शे न विना तास्त्रतिषेत च।
वि । हमें च मन्त्रे च पित्रशां नीपांत्रस्ति ॥ १
सीवर्श्यश्रामताभ्या च खड़्गेगोड़् मरेच वा।
हत्तमच्चयतां याति पित्रगान्तु तिलोहकम् ॥ १
कुष्याहडरहः साह्रमत्राद्ये गोहरेन वा।
प्रयोगस्त्रपृष्टे वीपि पित्रशां प्रीतिमावहन् ॥ १

#### यक्ष्मंदिता ।

स्नातस्त तर्पयं जला पितृवास्त िवास्थयः। पित्रयज्ञमशासि पीयास्त पितरस्तयः॥ ४ इति यक्षेये प्रमीग्रास्ते दार्थोऽध्यायः॥ १२॥

#### वबोद्गोऽध्यावः।

त्राचागात्र परीचित श्वं कमीय धमीवित्। तिवा कमीब स । भे स्तामगै: पर् विषम् ॥ १ ब्रासाया ये विकामायो वेंद्र सर्वातका: घडा:। ष्टोनाङ्गा व्यतिरित्ताङ्गा ब्राक्षायाः पड्तिरूवकाः ॥ २ गुरुको प्रतिकूलाञ्च तथाम् ग्रतातिनञ्च ये। गुरुमां य मिनस्र व बासाशः पर्जाताद्वकाः । इ व्यवध्यायेष्वधीयानःः प्राचाचार्विविचितः। श्रदाहरम युष्ट' जालायाः पर्वतिरूचनाः ॥ ॥ षहक्षवेत्वतारी वक् चर्चे व सामाः। विकारिकेत, पञ्चामित्री सका पड्लिप १गाः॥। ज बहैशनुमन्ताना जस्त्रदेयाप्रद्रायकाः। वसदेयापतिः च त्रासायाः पर्वतिपावनः ॥ ह ऋग्यनु पारगो यञ्च सःकां यञ्चापि पारगः। व्यथर्का द्विरसोऽध्ये त। ज्ञाह्मकाः, पर्ज्तापावनाः,॥ ७ निखं योगातो विदान समालोदाप्सकाचनः। ध्यानग्रीको यसिविदान जासायाः पडित्तपावनाः ॥ ८ ही देव प्राङ्सको बोंख विवेश च दद्सकोक्तया। भोक्येदिविधान् विप्रानं वे.कसुभयत वः ॥ ६ भोजबेद्धवार्ध्य कं जास्मर्गं पहासिपावनम्। इम्रे कला तु मेंवंदा पञ्चाद हो तु तत् चिपंतु ॥ १० उच्चिष्टमिष्ठी कार्या पिछि किन्प्रेप वृद्धे:। अभाव च तथा कार्यमिकार्य - याविधि ॥ ११ भाई कता तु यंत्रन त्वरा क्रोधविवा जेता। उद्यासम दिकातिभ्यः श्रह्मा विनिवद्येत् ॥ १२ भोषपेदि व अन् विप्रान् मन्यमास्यानुसपरे: पङ्क्तिविदातानं। गेर्ड भीन्य वा भन्यमेव वा। व्यनिवेदा न भोसाय पिष्कम्बले नथक्तन ॥ १३ उपगन्धानामानि चैत्रदृष्ट्यभवानि च। प्रधाश्चि वच्नेनीयानि तथा पर्वतकानि च ॥ १३

तोयोह्न तानि देयानि रक्तामणि निश्चमतः। ज्यां स्त्रं प्रदात यं कार्पासमध्वा नवम् ॥ १४ द्भा विवर्क येत् प्राज्ञो यदागाइसवस्त्रणाः । **इतेन दीपो दासवास्तिलतेवेन वा पुन: ॥ १६** ध्रार्थं गुग्गुलुं ददाद् इतयुक्तं मध्त्कटम् चन्द्रश्च तथा स्वादिर्धं यत् कुङ्कमं शुभम् ॥ १७ क्ताकं प्रश्रिक्य पराच स्वपकं तथा। क्षाव्हाबार्वात्तीक्कोविदार्शक्ष वर्ष्णयेतु ॥ १८ पिपालीं मरिच चै व तथा वं विक्रम् तकम्। कृतच् लाव चेव वंशागन्त विवर्ष्णयेत ॥ १६ राजमायान् मस्रांच्य प्रवासकोरद्रवकान्। कोहितान् वृच्निर्याधान् श्राह्वकर्माण वर्ष्यं वेत । र चाम्नातववान्यलम्बन्दान् द्धिदाङ्मान्। सकीविद्रार्थकलन्द्राजेन सध्ना सद्य ॥ ३१ शक्तून् शकेरया बाई द्या क्वाडे प्रयवतः। पायसःदिभिरुत्तीय भोजयित्वा तथा दिवान् ॥ २२ भक्ता प्रयम्य व्याचाकान् तथा वे इत्तर्विधान्। किनवादा प्रसन्नातमा व्यनुत्रश्य विमर्के येत ॥ २३ निमन्तिनस्तु ४: श्राह्वं भेंदुनं सेवते दिवः। याई भुक्रा च दत्त्वा च युक्त: खानाइतेनसा । २8 कालप्राकं महाग्रल्कं भांसे वा प्रवानख पा खड़मां में तथानन्य यम: प्रोवाच धर्मी वत् ॥ २५ . इति श्रद्धीये धर्माश्रास्त्री नयांदशीऽध्याय: । १३ ।

# चतुई बोडध्यायः ।

यहरति गयाच्य प्रभासे प्रकरेऽपि च।
प्रयोगे नेमिषाराये सर्वमानन्यस्यते ॥ १
गङ्गायसगयोक्तीरे तार्थे वामरकाटके।
नर्भारायां गयातीरे सर्वमानन्यस्यते ॥ १
वारायस्यां कृष्यते अध्यतुष्ट महालवे।
सप्तारायेऽसिकृषे च यत्तरचयस्यते ॥ ३
च्छं च्छं हेग् तथा रात्री सन्ध्ययोच्य विभीषतः।
न याद्यमाचरेत् पाची क च्छं हम् व च त्रजेत्॥।
पित्वच्छायाद्यम्भित्वक्याहें राहुद्यीने।

विद्ववस्थिने चेव सर्वमानन्त्रमुख्यतं ॥ ॥
प्रौष्ठपद्मामते ताथां मचायुक्तां वसोद्यांम् ।
पाट्य स्थाहन्तु कर्त्तवां मन्त्रा पायसेन च ॥ ६
प्रका पुष्टि तथा स्थामारीग्यस् धनं तथा ।
कृषां प्राप्य सरा प्रोति प्रयक्कृत्ति पितामस्थाः ॥ ७
रति प्रस्ति सम्बाद्धे चतुहेग्रीऽध्यायः ॥ ९४ ॥

८च्च द्वोऽखावः । ह जनने महती देव सपिखानां दिखोत्तमाः। १ ताहाक्विमशशीति धोः धिवंदसमन्तितः ॥ १ रैसपिकता तु पुरुषे सप्तमे विनिक्तत । । अवने मर्गा विधी दशाहिन विश्वाधाति॥ १ ह क्रांत्रियो दाद्शाहिन वैश्यः पद्येख शुध्यति। म मासेन तु तथा श्रुद: शुह्मिग्रीति नामरा ॥ ६ द राविभिर्मासदुल्याभिर्दर्भसाव विश्वधात । स्याजातद्रन्तवाचे तु सदा:श्रीचं विधीयत ॥ ४ दे सहीर , भाराया पुद्धिवीं वे तक्षर कु इके। र मधैवातुपनते तु बाक्षाक्षधानि मानवाः ॥ प र स्तानं वामकानाम् मधेव गूड्समानः। । जानुद्भार्थः: मुहस्त घोड्गाहत्सरात परम् ॥ । । ऋतं समवान्हेर् मासं तलापि वान्धवाः । श्रिद्धिं समबाक्किन नात काथा विचारवा।॥ ७ विष्ठवेषस्मि कमा या रचः प्रश्चत्यसंस्कृता। ा तत्थां कताथां नामीचं कदाचिद्रिय मार्ग्यात ॥ ८ । शीनवसीद्यदा नारी प्रमादातु प्रसर्व वजेत । । प्रस्व सर्गा तक्कसभारि नोपशान्यति । ६ ा समानं खल्बश्रीचन्तु प्रथमे तु समापयेत्। ं खासमानं दितीयेन धक्तराजवची यदा ॥१० ' देशामरगत: मृत्वा सत्त्वानां मरणोद्धनौ । ' यच्छेषं दश्रावस्य ताबदेवाग्राचिभवेत् ॥ ११ ' खतीते द्रशराहे तु तावदेव प्राचिभवेत । <sup>1</sup> मधा संबद्धारे स्तीते स्तान यव विश्वधाति ॥ १३ वानौरसेद प्रते व भाव्यास्त्रवातास च । परपूर्वास च कीय त्राष्ट्रा व्ह विश्विकाते ॥ १३

मातामचे वर्तात तु वाचार्यो च तवा स्ते। एहे बतासु दत्तास कवासु च चार्च तथा॥ १८ विनरे राजनि तथा जाते रौड़ितने ग्रहे। ष्माकार्यप्रज्ञोपुत्रे यु दिवसेन च मातुले ॥ १५ मातुवे पचिवाँ राति श्रिष्यति वास्ववेद च। सम्बाचारिकि तथा बनुचाने तथा न्हते ॥ १६ एकरातं निरातं वा घड्रातं मासमेव च श्रदाः स्विक्वर्णानामग्रीचं क्रमत, स्रुतम् ॥ १७ मिषके चितिये शुद्धिः वह्रातं वाह्यस्य च। वर्जानां परिश्रिशानां दादग्रेऽक्रि विनिश्चिम् ॥ १८ सिपिके जास्त्रका वर्णी: सर्व स्वाविद्रीयत:। द प्रशाले का शुर्थ्यधुरित्याष्ट्र भगवान् वम: ॥ १६ भगविमयतनामाभिक्तेवानामात्मवाविनाम्। पतितानाम भीच स सम्मविद्द्ततास ये॥ २० बती व्रती व्रवाशी स्वपनार च दोचितः। नाधौषभाज, कथिता राजाक्राकारियास ये॥ २१ यस्त भुड्तं पराभीचं वर्णी बीऽव्यशुविभवत्। चाराव्य शुद्धी शुद्धिः तस्याय्यका मनीविभिः ॥ २२ पराशीचे बरो मुक्ता क्रियोगी प्रजायते। सुक्रानं व्यथते यस्य तस्य जातौ प्रचायत ॥ १३ दानं प्रतियहो होम: खाधाय: पिहक्सी च। प्रेतिपक्कियावकांमधीकं विनिक्तते॥ ३८ र्शत ग्रहाये धक्तग्रास्त्रे पचदग्रीऽभाय:॥ १४॥

## बोड्योऽध्यावः।

स्वस्यं भाजनं सर्वः पुनःपाकेन प्रध्यति।
मलकः तैः पुरोष्ठे व्या छोवनैः प्रयोगितः ॥ १
मंस्युरं नेव पुष्येत पुनः पाकेन स्वस्यम्।
स्तेरेव यदि स्युरं तास्त्रमौनर्धराजतम्॥ २
पुष्यकावत्तितं प्रसादन्यमा केवलाक्त्या।
स्वादेकेन तास्त्रस्य बीकस्य अपुणक्तया॥ १
चारेव पुष्टिः कांचस्य जीकस्यापि विनिर्देशित्।
सक्तानिविद्यानां पुर्ति प्रचालनेन तु॥ १
सक्तानिविद्यानां स्वस्याध्यस्य प्र।

श्राकन्द्रवामलानाच विश्वानां तरेव च १ ५ मार्जनाद्वज्ञपाताची पाचिना यज्ञकमे बि। उक्ताम्भवा ताथ पुद्धिः सके ानाँ विनिहिप्रेत् ॥ ६ श्रयासनापवानान सर्वेन्य किः सेसारा। मुहिस्तु प्रोचगाद्य हो कार्यसक्योस्तय। ॥ ७ मार्क्ननाडेश्मनां प्राृद्धिः चितः प्रोधस्तु तत्चकात्। सस्मार्कनेन तोयेन वामस्रं पुडिश्चिते ॥ ८ बहुनां प्रोक्तवाच्छितिर्धाशानां विनिद्धित्। प्रोचबात् संहतामध्य काष्ट्रामध्ये व तस्त्रणात् ॥ ६ सिद्धार्थकानां कस्पेन प्रदक्षटन्तमयस्य च। गीवाले: पलपनावामका चित्र ने तथा। १० नियासना गुड़ानाच सदण्य, तथा च। कुरुम्मकुसुमानाच कर्णाकःगीमधीन्नथा॥११ प्रोच्यात्व कथिका प्राहिति व्यक्त भगवान् यमः। भूमिष्टसुदकं पाई तथा प्राचि र्लागतम् ॥ १२ ः, वर्षामसरमेर्द् शेर्किकि नाने नथा भारत । पाइं नहोगनं तीयं सर्वदेत सकाक मा १३ पार्दं पसारितं परायं प्राक्षाक्षाक्षाक्षा मखि। सुबवर्जन गौ: गुद्धा मार्ज्यार साम्यति गुचि: ॥ १८ प्राया भाषा १, पूर्वकम्पनोनं कमकल्:। बातानः कथितं शुईं न त सुई ए स्थ च ॥ १५ नारीसाचीव वत्सभानी प्रकुनानी कृति सुख्या। रात्री प्रवर्शे इस्ते स्टायाया मदा पुलि: ॥ १६ शुह्रा भन्त खतुर्य दक्ति स्नाता नारी रचम्बता। रेंद कर्माक पित्रा च पहासे हिन शुध्यति । १७ रच्याकर्मनोयेन श्रीवनाद्य न व छाच नाभकंद्र नरः स्यु ४: मदाः स्तानन ग्रायित । १६ े क्रमा सम्मुरीयच नेपमलापर् तहा। उद्वतनासमा सार्वे स्टरा चर समाचरेत्॥ १६ मेइने स्तिका: सप लिङ्गं द च प्रतीर्भिते। एकस्मिन विश्वति हैसे दर्शेर आदार है ॥ २० तिसस्तु म्हित्तका दयाः स्वत्वः ह स्ख्यो वनम्। तिसस्त पादबोर्द याः भी चनाम च कर्त्रदा ॥ २१ भौचमेनद्रमृष्टस्थानां दिगुर्खं त्रश्चचारियाम् ।

दिशुक्य वनस्थानां यतीनां दिशुकं तथा ॥ ५२ न्हित्तका च विनिद्दिश निपर्क पूर्वते यथा ॥ ९३ इति प्रक्षीये धक्षीप्राक्ते बोड्ग्रोऽध्याय: ॥ १६ ॥

#### स्मद्रकोऽध्यायः।

नित्यं विषवस्वायी काला पर्यक्रटी वने। चाधः प्राची चटाधारी पर्यम्बद्धवान् । १ यामं विश्वेत भिचार्यं खडम्म परिकीत्तेयत्। यवं कालं समास्थाय वर्षे च दाद्यो गते॥ २ वकासीयी सुरापायी ब्रह्मणा गुरुतल्याः। व्रतिनेकेन प्राध्यन्ति सङ्गापातिकन्य ये ॥ १ यागर्थं चित्रयं इता देखां इता तु याचकम्। एतदेव वर्तं क्र्यादायमं विनिद्धक: B R ब्रुटबाच्य तदेवीका निकेपच प्रसुख च! एतदेव वर्त कुर्यान्सका च प्रश्वागतम् ॥ ५ कान्तिताचि: स्तियं इता मितं इता तथेंद च। इत्वा गर्भमिक्शितमेतदेव वर्तं परेत् ॥ ६ वतम्य च दिनं इता पार्थिवचालगाश्रमम्। एतदेव व्रतं कुर्याद्दिगुक च विशाइये ॥ ७ चित्रयस्य तु पादीनां तदर्डं वैश्वधातने। अर्द्धमेव सदा कुर्यात स्तीवधे पुरुवस्त्रथा ॥ ८ पादन्तु गुद्रहृत्यायासुद्रश्वागमने तथा । गोवधे च तथा क्रार्थात् परदारगतस्तथा ॥ ६ ! प्रभून इता तथा याम्यान् मान कुर्थादिचन्नः। ग्रारस्थानां बधे चेव तरहेन्तु विधीयते ॥ १० इता दिनं तथा सप ननप्रविवेशयी। सप्तरात तथा क्र्यांट्यतन् जासगस्या ॥ ११ व्यवस्थान्तु प्रतं इस्त्रस्था मा दश्रप्रतं तथा। ब्रह्महत्वावतं क्रमात पूर्णं संवत्वरं तथा । १२ यस्य यस्य च बर्णस्य वृत्तिक्हे हं भमाचरेत्। तस्य तस्य वधप्रोक्तं प्रायश्चितं समाचरेत् ॥ १३ कापत्त्व्य त वर्णानां भुवमेव प्रमादनः। प्रायखित्तमय प्रोत्तं त्रास्तवासुमतं परेत् ॥ १८

1

विष्य गोऽजाश्वस्यापष्टरशे सीसानां रजतस्य च। भी जलापहरकी चैव कुर्मात् संवत्सरं त्रतम् ॥ १५ प्रा विकानां घान्यवस्त्राकां प्रस्ताकामामिवस्य च । प्रश्न संवत्सराई कुर्जीत वनदेतन् समाहितः ॥ १६ मृब त्याकाष्ठे च तकायां रसामामप्रहारकः । मानमेकं वर्त कुर्याहन्तानां सर्पिषां नथा ॥ १७ सावणानां गुड़ानाच महतानां कुसुनस्य च माचार्द्वेश वर्तं कृथादेतदेव मनाहित. ॥ १८ सौद्दाना देदलानाञ्च स्त्रामां पर्मेगां तथा। ह स रकरात वनं कुर्यालददेव समाहित:॥१८ इतः सक्रा पवाष्ट्रं खशुनं मदाच कवकानि च। हैस नार मर्ज सामा में विड्वराई खर तथा। २० । ज गौधरकुञ्जभेष्ट्य सर्व प सनमं तथा। 🖁 🕫 अभवादं कुकुटं याम्यं कु शत् संवस्रं तनम् ॥ २८ 📭 अच्छाः प्रथमखास्त्रे ते गोशक्च्छ्रशस्त्रकाः। व र साङ्गच प्रायक्षिव तान् इत्वा तु चरद्वतम् ॥ २२ ह व इंसे मह्रके कार्क काकोलं खक्षरी टकम्। ह । मतारांच तथा मतान् वलाका गुक्सारिकाः ॥ २३ । र चक्रवानं प्रवं कोनं मण्डूनं शुन्रां तथा। । । मासमेलद्वतं कुथाञ्चात्र कार्या विचारवा । १४ 👣 राजीवान् सिंहतुष्टांच प्रभुकांच तथेव 🔻। ः , पाठीवरोश्वितो भच्छौ मतृस्येष्ठ परिकोर्त्तितौ ॥ २३ 📢 वर्षेचरां 🖶 कतनान् सखपादान् सविव्किरान्। ः रक्तपादान् वासपादान् सप्ताइं त्रतमाच रेत् ॥ २६ । तितिरिच मयूरच जावकच किन्छरम्। । बाह्रींबासं वर्त्तक स मच्याना र यम: बद।॥ २७ । भुक्ता चैवोभयदतं तथे बग्रवदं व्युवः । । तथा भुका तुमार्वं वे माराईं व्रतमापरेत् ॥ २८ । श्वयं ऋतं द्रथामां भाष्ट्रियं वाबमेद च । ं ग्रीच चीरं विवताया महिच्याच तया पवः । २६ ' बन्धिन्धमेध्यं अचित्वा पचनु वतमाचरेत्। ा चौरावि यान्यभच्यावि तदिबाराधने वृघः ॥ ३० 🗄 बप्तराज्ञं प्रतं कुथाद् यदेवत् परिकौर्णितम्। े बोस्तित् उद्धिक्यांचान् त्रवानां प्रभवांस्तवा ॥ ३१

षेवकानि तथाज्ञानि तथा पर्ये वितच यत्। गुड़पकां तथा भुका बिरावनु वती भवेत्॥ ३१ द्धिमत्तच श्रुत्ते व यचान्यद्। रसम्भवम् । गुड्युक्तं भचयिता तकं निन्द्यमिति स्रुति; ॥ ३६ यक्गोधूमनं सत्त्वं दिकाराः पथसाच ये। राजवाद्य कुळाख भेच्यं पर्या वितं भवेत्॥ ३८ मजीवाकामांस च सर्व यतिन वर्ष्णयेत्। मंवत्समरं वतं क्वार्यात् प्राप्त्येतान् जानतस्तया ॥ ३५ श्दातं अवाधो सका तथा रङ्गानतारियः। बहुत्य चैव चौरत्यावीरायाच तथा खियः ॥ ३६ कम्मकारस्य वंगस्य कीरस्य पतितस्य च। रुका कारस्य तत्त्व्यस्य तथा वार्डु विकस्य च ॥ ३७ कर्मेख रुप्रं बस्य वृद्धायाः वितवस्य च गबानं भूमिपालानमनश्चेवाकाणीविनः ॥ ३८ बौनपामं स्तिकामं भुक्ता मार्च वर्त चरेत्। म्ब्रस्य सततं सुक्का षण्म।सान् व्रतमाचरेत् ॥ ३६ वैध्यस्य च तथा स्वीयां मासमेकं वर्त चरेत्। चित्रियस्य तथा सुक्रा ही मासी च वर्त चरेत् ॥ ४० शास्यास्य तथा भुक्षा मासगेकं समाचरेत्। थप, सुराभा वनस्था: पीत्वा पर्च ब्रती भवत् ॥ 8१ मूद्रोक्छिराधने भामं पच्चमेकं तथा विधाः। चित्रयस्य तु सप्तार्षः वाषायस्य तथा दिनम् ॥ ३२ चायाश्रह्णाम्ने विदान् मासमेकं व्रती भवत्। परिवित्तः परिवत्ता यथा च परिविद्यते ॥ ४३ वर्तं स वहारं कुर्याहात्याचकपचनः। प्रानोक्ट्रिं तथा भुका मासमकं वती भवेत् ॥ ८८ दूषितं नेप्रकोटेस महिकानकुवेन प। मिचकामश्केगापि तिरातन्य त्रती भवेतु ॥ ४५ व्यासम्मरभं यावपायसापूपम् व्युसी:। सुक्षा विराव कुर्जीत वतमेतत् समाहितः ॥ ६६ मीक्या चेव चसी विष्रः शुना दबसाबेव च। किरात्रम् वर्तं क्र्यात् पुंचलीद्भानचतः ॥ ४० पार्प्रतापनं वड्डी चिम्ना वड्डी तथाव्यवः। कुग्नी: प्रस्तुच्य पादी च दिनमेकं व्रतं चरत । -

चनिवस्तु रंगी इता एड प्रावपरायसम्। संबत्धावतं क्रुयांच्छित्वा पिष्पकपाद्यम् ॥ ४६ दिवा च मैथूनं कता साता दुष्टनते तवा। नमां परस्किपं द्वश्वा दिनमेकं वसी भवेत्॥ ५० चिम्रायावश्वचि दश्यं नदस्यमि मानवः। मास्रोकं वर्तं कुथा रपक्षधा तथा गुरुम् ॥ ॥१ तथा विशेषणं पीता पानीयं त्राक्षणस्तथा। बिराबन्त अर्थ कुथादामहस्तेन वा पुन: ॥ ५२ बक्षव ड्रम्यु पविषेष विषमं यः प्रयक्ति । स च तावहसी पर्च प्रकृषाद् जनायो जतम् ॥ ५३ धार्थित्वा तुसाचे व विषमं वश्वितस्य।। सराक्षवस्यानिय मुक्ता चीरं वनं चरेत्॥ ५8 विक्रीय पाणिना मदास्तिमानि च तथाचरेत् ॥ ५५ चङ्कारं त्राक्षणस्योका लङ्कारच गरोयतः। दिनमेकं वर्त कुर्यात् प्रयतः सुसमाहितः । ४६ प्रे तस्य प्रे तकायाणि कला वे धनहारकः। वर्षांनां यद्त्रनं प्रोतः तद्त्रनं प्रयत सरत् ॥ ५७ समा पापं न गूहित गुह्यमानं हि वर्डने। काला थापं वृष्यः कुर्यान् पर्वदानुमनं जतम् ॥ ५६ खिला च छापदाकीर्ते बहुआधस्तो वने। न मासायो वर्त कुर्यान् प्रायवाधभयान् बदा ॥ ५६ सती हि जीवती जीवं चर्चपापमपोस्ति। व्रतः क्रक्केलवा दानेरिखाद भगवान् यमः ॥ (॰ प्रारीरं धमास्वासं रचणीयं प्रयत्नतः। प्ररोराच्यवते धमीः पर्वतात् सलिलं यथा ॥ इर वालीक सर्वप्राकाणि समेव नासगी; यह। प्रायस्थितं विको ददात् खे ऋया न बदाचन ॥ ६२ इति प्रहोवे प्रमाशास्त्रे सप्तदशोष्थायः ॥ १०॥

बहादघोऽध्यायः। कार् विषयस्ताने प्रक्रमाद्यमधं सम्। निमन्त्रा नहां सरिति न सञ्जीत दिनवयम् ॥ १ बीरासनं सदा तिले हास दद्यात पयस्तिनीम्। व्यवसर् यसिखेतत् सर्तं बर्जावनाप्रनम् । २ त्रार्च सार्व मार्च प्रातस्त्र । इसदाद्याचितम् । परं बाइक गार्थीयात प्राकापत्यं चरन त्रतम् १ ३ बाइस्वा पिवेदापकाइस्या घरं पिवन्। बाइसवा पयः पाना वायुभन्ती दिवतयम् । १ तप्रक्षच्य विजानीय देतदुः मदः असम् । दार्श्रेनीयवासेन परा इ: परकोर्नित ॥ ५ विधिनोदक्सिडानि समश्रीयात् प्रयत्ननः। श्रासून् हि भोददान् सामं जन्हं वार्वसृच्यते । ६ विक्वेरामलकेवीपि कपित्येरथवा गुमें:। मासेन लोके तिकच्छू: कण्येन दिचसत्तमः । गोम्हनं गोमयं चौरं दिव स्वि: कुशोदकम् । रकरात्रोपवास्तु शब्दुं मान्तपनं सन्नम् ॥ द वतेस्त बाहमधास्त्री महासान्तपनं सहतम्। पाद्दयं तथा त्यका प्रस्तू ना परिवासनातृ। क्षपवासान्तराभ्यासात् तुलापुरुष उचाते । ८ गोपुरीवाग्रनी भूत्वा मासं नित्वं समाहितः। त्रतन्तु वार्द्धिकं कुर्यान् सर्वपापापनुत्तये ॥ १ \* मासं चन्द्रकलावृद्धाः प्रामीयाह वैयन सहा। इ।सयंस्त कवाष्टानी वृतं चान्द्रायमं स्ट्रतम् ॥ ११ मन्त्रं विदान् निपेद्धन्या जुहुयाचे व प्रस्तितः। ष्ययं विधिस्तु विश्वेयः सुधीमिविमलात्सभिः। पापात्मनस्तु पापेभ्यो नात कार्या विचारका ॥ १२ ग्रङपोल्लिंगरं ग्रास्त्रं योऽघीते प्रवतः सृघीः । बर्ज्यपापविनिम्मुतः खर्गवोने महीयते ॥ १३ इति ग्राह्मीये धनीत्राख्ये (हादग्री(ध्याय: ॥ १८

# शङ्कसंहिता।

#### प्रथम ऋधाय।

स्टि जीर संदारकारी खबस्य की नमस्तारकार चतुर्वर्शनी शितनी लिये प्रकु-ऋषिने ( धर्म ) प्राप्त प्रकाप किया। यक्षन, वाजन, दान, रध्यापना, प्रतिग्रह शौर मध्ययन-विव्रगण प्रति दिन यह छ जान कारें; विज्ञा इनकी भीड़ कोई काम न करें। दान प्रध्ययन श्रीह ब्यामास्त्रमत वान जान ব্যক্তিয় ीर ा यद्धन -य इ वेम्बनानिक अधिन द्वर ₹ 1 ভাবিত্র छःतिका विशेष कर्तव्य प्रकावर्गका प्रति-पास्त्र बोर वैश्व कारिका निमिषक्य कर्त्तेय क्रवि, गोवमूडका प्रतिपालन चौर वाचिच्य यह तीन काम जानमः चाष्ट्रिं। जातिका कर्तत्वक्षे ब्राह्मणीको वंश और सत प्रकार में थि त्य हा थी जि च महा थे । स्टान समभा वाहिये। चना, एखवान्य, रन्ट्रिय-दमन और भीत - इन चारो कानोंमें ब्राह्म ्र च, चित्रय, वेश्व, श्रूहादि यमी शे सभान श्राधिकार है। दून चारी काभीने कोई भी रंतर विधेव असी। ब्राह्मण, खाँवव, वैश्व-वह तीनी वर्ष दिलगब्द प्रतियाय 🖁 बानो इन तोनो वर्णा का विके उपन्यन संस्कार क्षीता है। इन तीनी वर्णका म् जबन्धन यानी उपनयन-संस्तार दृश्या जन्म सममना चाहिये। ब्राह्मण, च्रिय, वैष्य—इन तीनो वर्णने स्पनयन-संस्तारके का ने स्पनयन-संस्तार या गाववीका स्पदेश करनेवाले कासार्थको पिना गीर साविवीका प्रधान अवनी सममना चाहिछ। स्वत्यक वेद्यास्त्रमे स्थाधकार नहीं स्रोता यानी वेद्याट शारका नहीं होता, तवतक ब्राह्मणीको सुद्रके बरावर समसना चालिये। वेद्याट शारका नोनेपर दिश्र सममना वाहिय। १———।

प्रथम ध्याव समाप्त ॥ १॥

# दितीय श्रध्याय।

गमेने सम्पूर्णकाय प्रनिपर,
निवित्त-संस्तार करना कत्तिय कथित हुना
है। गर्भका बन्ता नस्तर बारस होनेपर प्रंस्तर स्ताद करें। सन्तान-समझा
समीच सतीन होनेपर नामकश्य-संस्तार करें। चतुर्वर्णका युग्माचर संयुक्त माम
रखना चाहिये। ब्राह्मण जा नेका माझ्खासंयुक्त नाम, चित्रय जातिका बच-संयुक्त नाम, वैद्य अतिका धन-संयुक्त नाम कीर
सूद आतिका जुगुर्सन सन्द्युक्त नाम कीर

चाहिये। ब्राह्मग्रहा च सुक श्वविद्यमा प्रमुक्त वसी।, वेश्य कारिया यसुक धन चौर प्राट्ट कारिका दाय-इसत्र नाम र खना चाक्छ। चौध मार्स चर्नस्मन दानी किष्कामण- स्कार ; क्ठे माधने पन्नपा-प्रन- स्कार तथा किंस वंशका किं वर्दने चडा-संस्तार दोता ही, एवं छशे वर्ष करना च क्षिये। गर्भेंसे च ठवें तर्हकी धम्मत्य ब्राह्मणकुभारका छण्नवन-संस्काह, गर्भन य रहवे वर्षतक हित्यक्तगारका सप्ताः-कंत्यार टीह र भेरे बारहते दर्भन वैद्युला एएनयन, शंस्ताइ करना चाहि। ब्राह्म-गाका रभेरे १६ वे वर्षतः गीमाकात, क्तिया गर्भे । २ वें नहें नहें ना गाम न चीर वैश्वका गर्भने २४ वे वर्षतक हीर.-बास बरमना चर्दिसे। डार्र गीपकान । **एत दए उनके बाद धारतीका उ**र्देश दर्बा करीं चाडिये। तथ कालमें सप-न-न-स्तार न ो से ब्रह्म , चित्रिय बीर वैश्व बन्तानगणको सान्त्रिवित्र भीर प्रात्य ; बानी सं । रिवह न रूर्व की क्रमें विवक्तित स्माना चाहि। ब्राह्म-याया बाढे एत्टर वर्ष, चावयमा बाढे दक्को इवर्ष धीर देखा का के दे ति देख दर्प-तक जपनय-इंद्यार गीयक नामसे एक ह्या है। जिस वर्षके को का वर्ष एका स्तियोंसे "भवति। भियां देखि" प्रवोग-हर, उतने में उपन्यन करने है गायलों के

वह काल पतीत होने होने गावलीका एपर्य न करना चाहिके, गायबीको निवृत्त रखें। यथोक्तकान्त्रे संस्कार न होनंस, पूर्व्यांत तौनी वर्ष साविती-पतिन, ब्राह्म नामधारी शीने ब्राह्मणा-दिन कर्तवा गायली अपादि-कामान पचि-कार नहीं रहेगा। ब्राह्मण, श्वांतिय धोर वेख दन तीनी वणीं के उपनवन-संस्कारक समय मूं ज बांधना पड्ता है। क्रामशः अस र्राहत होगा, कि किस दूखने किस वर्णका म् ं बनाना पहुँका । त्राह्मण व्रह्मनाराः। लग वर्फ, इतिय ब्रह्मवादीका व्याप्रचमे यांद देख ब्रम्मसारीका क शचसा वस्त है: व्राह्मणका उत्तर, द िल्ब चीर प्रवाध-विसित दण्ड चित्रवका िपास-किसीन रक्ड चौर वेश्वका ि खिनिमान बर्ह सोना चार्डिश । इ. ह्याप की जेशनक नीर्घ, चित्रय जातिका लल.ट परिमित दोधे पोर वैश्व जातिक थानतक दीर्घ दण्ड दीना चादिये; दण्ड च ज्रा यानी बीधा लक्षयुक्त चौर इक्तिस्स न को। ज्ञाह्मणका बच्चीपवीत खईकी स्तका, चित्रका बद्योपनीत चौमस्त्र-निर्मित भीर वेखका जगीस्त्र निर्मित होना चाहिये। ब्राह्मण पहले भवत्यव्ह प्रयोगपूर्वक, बचा - भवन् ! 'भिचा देित" पूर्वंक विचा करें। च्रतिय जाति "निचां स्ट्रिका क्या करोत नहीं कीना, जिल्लु । शतन्। देखि इसत्रह जीवने अत्र प्रकट्

प्रवीग करे ग्रीर वेश्व जाति "भिचा देखि ; स्वत्।" रक्ष्यरक चन्तमे भवत् ग्रन्दका प्रवीग करे। (—१२।

हिनीव चध्यास समाप्त ॥ २॥

# तृतोय ऋध्याय।

याचार्या माण्यकको उत्तरम हिनेक बाद वेद्याठचे होचित करें। को एस वितन सिक्द वेदाध्यवन कशाने हैं, वज चपाध्याय असे अते हैं ब्रह्मा की शामा-वज्ञ प्रस्त्राण्ये नठकर तीचाहि कसी सनाम सर पश्चि हो सान अरते ने वाड पूर्व-स्थाति यानि कीम सह । सबके पान सीमाहि अरने की बच्च र लताज की शहि भीक-कर पवित्र भी शुक्तके पारपदाने किम-वादन करें। बार गुरु विकी याचा ले वि-भीत भावने गुन्दे का सुखा पदा देख ब्रह्मा जालि अधि यध्यवन अर्थे, (वेडए ठक्के सभय म ्व एक रगापूर्वक जो चकाल वाच-ना पड़नो है, असे ऋषिनपाने ब्रह्माखाल क पा है।) वेदवाठ शास्या धीर समाप्त कर-नेके समय पण्य छचारण करना पहेगा। यनध्य वक्षे दिन वत्नपूर्वेश वध्ययन त्यान कर्ना पाडिछै। चत्री थे, अन्यवास्था, प्रशिना भष्टरी पादि तिथियां, स्थ्ये भीर चन्द्र-ग्रहण, एलापाल, भृतिकमा गापक अनन-कर्णका वर्धीन, ग्रामिश्वत, यानिहास प्रभति, ग्रामकी श्रामष्ठलमक द्रघटनात्रों की

उपस्थिति, इन्द्रवशाचा, स्रत, नेघगळान, वाद्यकोला बन्न चीर रास्त्रेकः परस्पर विग्रह थारि वश्य न नानी अध्यवनने प्रतिबन्धक 🕇 ; बह सब घटनार्थ इ.नेसे भीर पूर्व-क्षित चार्च तिथियों में प्रधायन करना मना है। किसी व्यक्तिके थिशवीन यानी निर-स्कार करनेपर भी चति वेगपूर्व ह चध्यवन करता नहीं चः विधे। देवगन्दिर, बल्यी म, का गान, वित्रमन्दिर चौर वशाधि श्रिचा वें : ( मिचाकर लीटनेके बाद इय पैर धोकर) पविव एली प्रत बैठ गुरु देवका बाका से भोतन तरें। च कु'-शन्य को गस-देवने जिलान का भी प्रियं कार्य करें। सःय-हत्या समाप्त करने ने बाद बायंकालीन ो पक्षर गमनिव हा यांचा उन दर गुलवाका एतियालम अभी पादिनेश दि करें। सम् मांव बन्तन ( बांख्नि जान्ख् ), याद गोन, मृत्य दिया, प्रशिष्ट्याः स्निनिन्द ी स्वीरंश्मं वत्रपूर्व व त्याग अदे मेखाः प्रापत (प्रमृत रचित मूं अ मणा धार्यमा चोर विख्वादि रण्ड यत । वैश धार्या करं; ब्रह्मवःशे धायधान शोका इदः भूमिप्रयन करें। वेद्विद्या खामां याग्य श्राति थए सब नियमित कार्यासम्ब करें। बुद्धान वे धनाहि इविणा इक यात्रभत स्तान करें । १--१-।

ततीय प्रधाय समाप्त । ३॥

# चतुर्धं अध्याय।

इसकी बाट धरमानप्रवहा धीर मिना गीवजाता कन्या विधिवोधितकपर जाम करें, यानी दिवास करें। मात्रपचकी पक्षी शीर पिटपक्की सप्तमीनक त्याग करना चास्थि। जासा, देव कार्छ, प्राञाः पता, बासर, गासकं, राच्य पोर प्रथम प्रशास सादि साठ प्रकारके निवास है। ब्राह्मणोंकी प्रथम चार विगद नीः चित्रियोंकी गामार्ज ग्रीर राज्य 'वदा ! प्रमस्त है। बगार्थित होगर वलपूर्वं त को कन्यादान होता है, एसे ब्राह्मियाउ यश्रमधी दक्षिणासः कदने हैं। परोडितको कन्यादान भिल्किका कम देश-विवाह है। गाइव ग्रहण वर जो कन्याद न होता है हमें बार्ष क्वाइ कदते हैं। प्रार्थत श्रीकर श्रीनेवाची कम्यादामको प्राक्रापता विवास कलते हैं। धन ग्रहणकर जो , विवाह दीना है, उसकी ग्रासुरी विनाह वर-कवा होशोकी प्रतिका कहते हैं ; दादा की दिवाद कीशा है, करे गान्यक विवास करते हैं। युडचेत्रमें ऋत कम्यारे विवास करनेका नाम शासुक िवार है। किसी क्लर कमारे विवाद करनेका माम चैचाद-विदास है। एव विवाशी है पैशाव विवाह की निक्षष्ट है। ब्राह्मणकी तीन जातिकी धन्या. चित्रवकी को जाति-की कन्या शेर देखकी एक जातिकी कन्या

मार्था भो भनेगी।ब्राह्मणीकी ब्राह्मण-दन्या चित्र-क्या भीर वेम्ब-क्या, चित्रवकी चित्र चौर वैद्य-जानिको कर्या और वैश्वकी सिर्फ वैश्वक्रमा ही भाष्टी हो सकेगी। पदीकी मार्था किर्फ पट्ट-कन्या श्री होगी। विपराएन होनेपर भी हिन्गण शुद्र कम्याचे विशास न करें। **ए प्रदश्नाधे प्रस्त धन्तानको निकाति**, नहीं। नपःपदावण, उच्च भोब, सब दिवा-केंद्र समय बासिक्षीमें खेल कोनेपर भी ब्राह्मण्यम खन्मी स्वीय प्रांग्य म करें, चाजयकन्या, विशासके सम्ब धरग्रहणा वर्षः वेद्यांन्याः विशासकी समय प्रशंह यानी प्रकोद-गोताजन द्वा यहण करे। क्षित्रक अन्तेशको स्ती, प्रतिपाणा स्ती भीर गाउनती स्ती भी भारती है। गुणांचं सम्पन्न मार्था। प्रमृष्ट ट खपूर्विक प्रतिपासनीया भीर सर्वता ताडमीवा (वानी कोई चस्त् यहगामिनी न हो) है। को भाष्याय सचिता कीर णालता हैं; वही धन्तीख्या 🕻 ; दसने महीं 17-१५।

चतुर्थं चध्यःव बमाप्र॥ ४॥

प ः म श्रध्याय।

यहस्त्रकी पांच सुना ( कोवर्षिमा-स्वा-न ) च्छुत्ता, पेषणी, स्पस्त्र ( समार्क्षनी भीर यहोपकरण कुछ ) कछणी (स्वस्त्र

बारि ), एरक्ता ( जनमा घडा ), रून स्व यक्रे व्यवस्था वस्ता वोंमें गहस्ती भी जीव-श्रिया चनिवासी है: तम स्रोवश्रिक्त क्तान पापपान्ति । अधि गहस्य किथी दिन भी पञ्चवञ्च त्याग न अरें। पञ्चवञ्च व्यवनेने ग्रह्मका पश्चम्बावस्त याग विक्र होता है। डियबच, भूनय इ,पिट-यक्त बन्धवत भीर मनुख्यक द्रन एवंद वस्ति एखवच करते हैं। नित्य छोत्र, याह केंट देशयदा विश्व देशः अत्रवत्र त्रमेण, चित्रमञ्ज वेरमार, तत्रावद्य नीर श्विशिक्षका यमध्यक 3 वारपस्त. ब्रश्वचारी, अति शीर दिवागा ग्रहस्तं क्रमाण्यं वयोषित्यारं स्रोतिकानियं स कर रहे है। ग्रह्म श्री अगदच करते हैं. रहत अप को तपन्या करते कें, रहस्क हो हाता होते हैं. इसी विधे यह आयम स्व प्रायशीमें ये ह बायन है। जैसे छा मो ही स्तिन प्रभु हैं, जिन्न चतर्ज्याक प्रभु है, वेचे ही अनिधिशया ग्रहस्थोंके प्रभु हैं। के से स्वामिसेका इत्त. स्तवां स्वर्ग प्राप्त चीती हैं, वेसे प्रतस्म : या चपनास दारा चीर चन्यान्य वसी-अर्था । दारा खर्गप्रति नहीं होशी । ब्रह्म वारोगण. बार बार स्तान, निख डोन वा चलिक्ष व्यक्तिनक साथ्य रारा खर्ग प्राप्त नहीं वोते. सिर्फ गुरुको सेवा दारा की अस कीते हैं। वानप्रसागण, भाजनत्वान कर्नचे केंद्र सरीताप्त होते हैं, वेंद पानको गुत्र था,

चाया नाना तीर्यसान-अमग खर्गप्राप्त नहीं छोते। दोगौनग मैछन खागकर जेंदी विकि धाते हैं, वेदी विकि सिचा वा मीनवत प्रथवा निकान वीग चयसस्तन केंस पतिथि-सेवा हादा खगप्र:प्र कीता है, वैसे यश्वक्या दादा बा बह्रत द चिणा देनेचे या विक्र-शुमुबा हादा ग्रहस्थामा स्वर्धशाप्त नहीं स्रोते। सतएव स्तिथोंको खातिसेना, ब्रह्मचारियोंको ग्रम्थयाः ; नामप्रस्थाणका भी अन्त्यागः ; योश्यिका स्त्रीपश्चिम श्रीव राइस्यमण-को गर्निधरेवा हो प्रधान धर्मा सम्मना च दिये : प्रतिबिधेवा, ग्रह्मक्षीका प्रधान इसी कोनेकी वक्त खूब यत्र रहस्ताण गः अं पार्व पात्रिकी पाद्रार, प्रमा शेर धन द रा छनका कत्वार करें। सामिक वासामा यास्वनिवमने धनुसार प्राप्तः सीह बार का खर्ने चर्क छोत्र छोन करें चौर बदानिवनके दर्भ-यौर्णमास वाग करें। वक, पशु बन्धन सीर चातुमास्यव्रत दारा बीर त्रेवार्षिक या वार्षिक पता रहनेड बाज्यश्रम्ब हो ६र हो बर्च पान करें। गरीय दिन वैद्यानरी नाम्ती दृष्टि करें; गरीब होनेपर मी शुद्र वे धनकी प्रार्थना न करें चौर सभीप्यत चौलें दान करें। विहान व्यक्ति चपनी वृत्ति चौर पेनृतुक पुरोखित मो कोड़े, कार्य बीर जन्म सारा विगुड चौर जिनके मरीरका मांच दीवा

हुचा है यानी प्राचीन है, उन्हें भी यासन । शेल नक्ष भीजन करें, प्रथवा दिनके कारीके बीग्य धनमाना च। हिरी। दन गुणीचे भूवित और धनीपक्ष धलकर धन **उपार्जन करने ना हो मो** ब्राह्मण वाजन कराधे, वैसे भाइमिर्शने की प्रतिग्रह से । १-१८।

पश्चम जभ्भीय समाप्त ॥ ५ ॥

#### षष्ठ अध्याय।

ग्रस्थ जब देखें, कि या नेक्का मांन दोसा द्रशा है भी व व विकार के प्रायम 🐔 तथा पीछ जन्मा है, तन व अवस्य लाख-स करनेके विक तम आहें। स्वी तो वन जानेपर राजी र नी. तो लंदी घरने बख बीर वन जानेप" राष्ट्री जोतेचे, स्टी साथ की यन साध्य दास करिन है जिस क काम धरे धीर वत्य-फल सूख प्रश्ति भच्छा-ह्रव्य कारुश्या करें। वनवासके समय जो को दूख खाधे, जन्हीं है पिल्लाम और दें र-गणकी पूजा करें भीर अल्डों हे भोवड़ी में बाधि प्रतिथिको सेवा करें। छमार्। -चित्त दोका ग्रामधे बात ग्राम भोअन चा इरण कर भोसन परें। निया वेद चध्यवन करें चौर मस्तक्षमें लटा वर्षि छा-नी चीर न करावें। नित्य को तपस्या दारा गपनी देख सखाधं; धीत्रशावने भौगा कपड़ा पहने ; ग्रीपकाखने पञ्चतपा शों, वर्षाकालमें सुति स्वानमें वास करें,

कतुर्थ या चन्न भागमें भोजन करें। कन्न क्षी शर इस तमसे काल हरणा करें भीर ब्रह्मचर्या-पास्त्र करें। इस्तरह वानप्र-स्थायम इर वनसे कालवाधनकर दिलगण ब्रकासकी बानी जत्यांस्वरी हो। '-- 0।

षष्ठ वाणात समाप्त ॥ ६॥

#### सप्तम ऋध्याय।

'दररता नानः कायवंशं भे सर्वेख क" गरा प्रकार विश्ववी र अपने रचन सब (सम्हापान हा ।) पणनी देवने वजी-ं क्ल हम ीए प्यक्ति लखास्त्रभी भी। ं व स्टब्स्वेजा घर वसोईक्षे बाद ध्यम्य हो गरी बाउल चः दि निष्यक होनेको अंत अखन गारि खानी उहेंगे, मा में शास या बाकू. नतक नशीं बहेगा, अन्दिना-कोल्यामा अंताकाव्य सम प्र होगा और ्रेगोका पादयञ्चारण बन्द श्रोगा, तब यति-गण प्रचह बिद्धा मांगने कार्ध वित्रण क्छ न विष्ट्रियर भी खुसचित्त न शी, लो शिले, उसीसे जोविका निर्जीत करें। स्तयं पाक न करें और किसाने न करायें, किसीमें घरमें बैठकर मोजर न करें। धित शेंके लिये पहें। धीर चलाव्के पात िहि हुए दें, व वद पाठ महीचे मन हासदे दीये शुद्ध दोंगे। वतिगण सम्भत-चन्न परित्वागकर गमन करें चौर विर्फ

कोपोन मात्र पहने ; अनप्राणिशुन्य खानने वाध करें चौर लक्षां सन्धा हो, वक्षों रात विनाधें। चादो सीर सन्द्वो तर र देख-कर पास निकेष करें. बस्त हारा पवित्रकर जनपान करें, मत्य हाशा प्रवित्व वाक्य प्रवोग करें वाशी स्टका लेगरण न वित धीर जो यपने चित्तको प्रतित्र जान घडे, वैद्या को बावरण-यनुष्ठान अर् भ्रत्व गम हा । किंग्रा सर्हित अ**सा** न.क यदि दिश्वक्रियन वर है तो छ 🤃 ुख वादखनमानं, मङ्गल का खेमें ते कक वा शब्दल क श्रीमें हो हो, एकी पानी भी खड़ान करें। एक ग्रांगियों रे हिल-् चेश अर्रे को स् ध्यार व्यागी कारिको े समान सम्भे। ध्यन शौर संगपरानन मिच्य मृत्त ज्ञाम भरेति। बंगि भैने वित्तके संदमको धाः ग कदः है, इन्ट्रिको का मंहार यानी वितय निवृत्तिका प्रत्याहा व माम्धे धभिति किया है। को गर्योन बीनाभ्यास हारा छहवस्य परनातान दमन-का धानके नामरे श्रमिदित किया है। यद्वास्ति खरं अधा है, कि वही धान दव धीगाँमै मङ्गलदः वक है। इहदक्षे सव 🔥 देवताकोंका कथिष्ठान है, हृद्वने प्राणवायु भ-स्थिति करती है, श्वह में स्थापन्द्राद च्योतिःपदार्थं बसूत्र हैं; ह्रदवमें । १-१६। चपनी देखको बर्णि बौर जोड़ारको एत्तरारणि वानौ प्रश्व क्षप कर्नेचे हृद्धमा ज्योति सक्य

परमात्मा प्रकाश पायः करते 👻। यानी हृदयमें देवन्व परमातान थोग राहा दर्भन चौर निमान्यन वानी बोक्वार छप -इन दोनो आमी दारा हृदयस्तित विष्णा दिखाई देते हैं। चारी चीर सो सूर्ध प्रभृति हृद्य गौर मध्यह्रतायनमें प्रवास्त्रति अर रहे हैं ; उब तेसरी बहुता-दि तस्त । दार्थ प्रविकृति कर रहे हैं ; एस तत्त्वम िया भवस्त्रित लग गहे हैं। ितनो सत्ता चीजें हैं, नम धवस प्राचन 🗝 व े प्रभातमास्वकृष नीर जिल्ले मर र परार्थ हैं, छल सबस भी स्थाला जानी ा ट् अर्त्ति है। बीत मेज बानो बोगिगण वलीमध स्त्र देखते हैं। वास्ट्रेष सूत र्णा के इन्द्रवतीवर ही ंत ; कारण. जलको ल्टियां पदा -यस्तरे मातत चौर विषय सता रहतो है। वही वतात्वता एस्व विश्वा. धातः यौर विश्वाता है। यश्वी पुरातन इम्पूर्ण मञ्जलक्या है। यह बबरीरी जोव सुद्धा है। महत्त्वन बाद ग्रयात, यक्षता के कार तका वे पार अवस्थित बाहि-त्यवर्षी महाप्रस्वको भन्तवल्से आन स्वानेसे मत्य्ये भव नहीं ; एवं सहतिका प्रन्य चयात्र नश्री । पृथ्वी, सस्, तेज, वायु भीर बाकाय, रुग पांची वस्त्यांक पछि-तोंको मशाभूत समक्षे । यदा, कर्या, लका, रयना भीर नाविका-भरीरमें वह पांच चानेन्द्रिव र ; थव्द, खप, सर्थ, रस चौर तस्य-वह पांच बादके विवय है।

大车对亚方 出口一件行行

पेर, छपत्थ, जीभ भीर पायु-धरोहमें वह पांच व सन्द्रिय हैं ; नन बुखि, चहक्कार घोर प्रकृति—वद चार पूर्व्यांका श्रान्ट्रवांकी चपेचा परवर्त्ती धीर खेल हैं ; गाला दन स्व पदार्थीं स्वतिविक्त है, यही मात्मा पत्न-व बीर पचीस हैं। साध व्यक्तिमण दूशसे बाबगत भी विस्ता होते हैं। बात्मा धरम-श्रास. यविनाभी थीर उत्तम है। पञ्ड, रस, सर्थ, खप वा गल नहीं, दःख नशी बीर सख मो नशी। यही विश्वाका प्रमण्ड है। जिस व्यक्तिका सार्धे-विदान, खगान-मन है ; वही प्रवक्त पार विषाने परमपरमें आ पक्ता है। के मा-शके प्रत सागके एक भागको पश्च भ'ग-का एक भाग करनेपर छसके भी प्रत भागके एक भाग कीचे पराव 👼, प्रव बाद कुछ भी नहीं। पुन्व हा घर :-गति हैं ; प्रव हो पराक्ष्मा। वह एस व बर्बभूतमें व्यापकदाने वर्षास्थान व **रहे हैं। स्ता-दर्शीतण स्ता और प्रशा**न बुद्धिवल्के दुन्हें ग्राम्यन किया करते ₹120-331

सप्तम सध्याच समाप्त ॥ ०॥

#### 🗸 💯 🗸 अष्टम अध्याय।

चव यथायास्त जित्रास्तान कचता हां। पचति महो चौर जल दारा वयाविधि यौच करें। अल्में निमम चौर एकाम यो वयाविध याचमनकर तोर्यका पावासन

करें। वधी पविस्तार कहता है, जल-पति वक्षादेवके भाषागत सो सर्वपाय-चयके लिध तीर्यदान करनेको पार्थना चाहिरी ! क हता सर्वणापविनाची में तीर्यका पावासन करता इं; सुभापर पत्रप्रकर वह तीलं इस जलने सन्ति दित त्र योर अलवामी सब वदरगणको -गानिकर धनित्र भावरे ऋडना चाहिरी,— 'धव जन्दाधिवांकी धरणागत होता है। कर्त्राप िनायी चंशुमाली देव इताधनके या कारान श्री अल्ना चादिए, जि अल पनि-वसे भी पविवतर है: -में छनके बर्गा-गत दोता छ । सह, श्रमि, सर्प, वसवा यां व लान मेशी पापर। विश्व विश्व करें बोद सर्वतीभावसे मेनी स्था करें, 'स्वराग-वर्णाः इत्यादि तीन मन्त्रः 'अगःते' चादि साद मना , यन्त्रोहवी पांड मना ; 'यन बाव वस सम्ब धोर 'दरमावः प्रवहम' यादि मन्त्र छवारण करं। इनमें कर ऋषि, दिन्ता पादि भी कौर्त्तन करें; इस प्रकार दमार्जिनकर पवित्रभावसे प्रत्यक् यवसर्व-या सूत्र पाठ करें। अबने क्रस्, यनुष्ट प ऋवि अवनर्षण देवता, माववृत्त भीर पाप-च र रस्का उद्देश है। यहाव्या हति मना पाठकर कस्तकने जल दें। जेरी यश्च-च ह प्रश्रवेध सर्वपापविनायक है. वेंहे हो अवन्यस्यास्ता वर पाय विनाय करता है। इय विधिने धनुषार स्नानकर, वस वस्त परित्यागकर, भीन वस्त पहने।

बाद तीर्माका नाम छद्यादण करें। जबतक वस्त्रनिष्मो जन-अख प्रदान किया न जारी, तबतक वस्त्रनिष्मो जन करें। इस विधिक सनुभार स्त्रान करने से मनुष्य तोर्थ लाम करते हैं। ११५।

बष्टम बध्याय बमाप्त ॥ ८ ॥

# नवम ऋध्याय। कारमन-विधि।

इसके बाद शुभ बावमन क्रिया कहता इं। बार्च दाय भी क्रांतिष्ठाक लिकी सुलमें कावनौर्य कता हवा है, अंग्रेजे मखने प्राकापत्य तोर्थं कथित इसा है। एंगलियों के चग्रभागमें देवतीर्थ यौर तर्ज-नीव सूज्देशमें िवा तौर्य एत हाण है। प्राक्षापता तीर्थ हारा हि जगण तीन बार जल-पान करें, बाद कि चिदुबक्र बंगुठेने मूल हारा मुंखमार्च्यनकर अवस्युक्त (बया-वय ए गजी दारा ) चन्द्रः प्रश्तति दृद्धिय-क्किट्र सर्प्य करे । ब्राह्मणगण, हृदयतक चार्ट हो द्रशमकार जलपानपूर्वंक पाचनन करने है शह शीरी ; करहगत ज न पान हा-रा चित्रवगण शह चौंगे; तालुगत जल पान दारा वैश्वगण शुद्ध होंगे; शुद्रकाति भीर खिवां हात भीर घाँठ सभी करने बायक जल दारा याचमनकर शुक्ष होगी। ग्रांच खानने बैठकर समाहितचित्तवे पूर्व-सुख हो जातुकीको बोचर्गे हाथ रख वा उत्तरस्य हो पवित्र भावने किनो घोर न देखकर फिन या बुजाभूम्य जलपानकर एंगिलियों दादा भाषमन करें। तज्जनी भीर भंगूठे हारा न क सार्थ करें ; अंगूठे यौर यनामिका दारा कांखें धीर होनी कान समर्थ करें। ४ इम खोगोंन सुना 🕏, कि याचमनके समय तीन बार को जलपान किया जाता है, उसकी दारा ब्रह्मा, विश्वा घोर सद्र प्रश्ति देवगण प्रथन होते हैं। सुखमार्क्यन हारा गङ्गा श्रीर बमुना प्रसन्त होती हैं ; नामने दोनों केंद्र साम अरनेसे पालिशक्तमारहय प्रश्न होते हैं। होनी यां खिं सार्ध करनेसे चन्द्र भीर सूर्ध प्रवन होते हैं, होनो कान सार्थ करनेसे वाय और यान दोनो प्रथन होते हैं। दोनो कर्यो स्पर्ध नरनेचे सन देवता प्रसन्त होते हैं। मस्तक सार्च करनेसे बातमा प्रस्त होती है। यश्रीपत्रीत धारण न कर शिखा वन्धन त्यागकर पेर न धोकर चारमन दिशा किये शुद्ध नहीं होंगे। जानुसोंके बाहर शाय रख हस्तार्धित जल दारा चीर मज्युक्त जल दारा धाचमन करनेसे शह नहीं होंगे। याचननके बाद तीर्थ-ममार्जन चाहिये, बाद 'बन्तयर्बि' दूस मन्त्र हारा पावमनक्षर सुर्धामिमुख हो गायती दारा जलाञ्जलि प्रदानकर 'सद्या' द्यादि मन्त्रपाठ करें। दिवाणकी प्रस्ता स्पासनान वह नियम सम्भाना चाहिये। प्रातःसम्बाते समय खड़े होका भीर बार्यक्याके समय

q

Ţ

पे बैठकर गायको-कप करें। बाद यदायकि प पवित्र भन्नोका अस करें; ऋषिगण रेंदोर्घ सन्ध्राकी उपत्यना करनेसी वजह

नवम अध्याय समाप्त ॥ ६ ॥

## दशम इध्याय।

Ţ इसकी बाद सा वेदों ले पश्चिम सन्त्रमा मूह कहता है। इन सह मन्द्रां के जर बीर होम हारा बनुखनना सर्वदा प्रवित होते हैं। यघन प्रवासता, ंदव्र∗सत्त. सत्यवनीस्याधस्य क्षण एडी स्रवस्य, पावमानीस्त्राहसूद, बही व्हपद्। प्रणा द क्रियस्क मादियोस्तक, स्तोनस्क, अप्रया हानि, मान्ष्ड मध्यम्न, भादली क्लोग्र त मन्त्र, पुन्दवत्रत, भःचमन्त्र, क्षेत्रतत, क्षीः-व चेय, बाईसख बन्तः, व क्सतः, वित्यन्त्र यतसदीमन्त्र, धयर्वाध्या मन्त्र, त्रिश्च री, महाव्रत, गोस्क, ध्राधस्त, उद्गत्ता, सान-द्व ; यह ती प्रवाहतेहर, भाना , यान-खुवत भीर वामदिव एन्छ, यह छइ अन्त गर दरनेके बाद जीवसमूच पवित्र होते कीर वहि चारें, तो जातिसारत म सकते 巻12-41

दशम कथ्याय समाप्त ॥ १०॥

एकादम अध्याय।

वेदसे पवित्र मन्त्रसमूह यश्वित हुए।

राधमधीया मन्त्रमे उत्कृष्ट मन्त्र नशी, राधम-र्पेश बन्त ए ठपूर्जंक अस हारा चौर व्याह्नति-ससुद्ध दार। प्रधान द्वीम करें। सावित्रीकी पपेचा नला ह पानीय अन्त नहीं, कुशास-नपर पानीन हो, कुशमब उत्तरीब धारण-पूर्जंक क्षहरन हो पूर्जंनुख स्यं स्मिष् हो चत्रनामा ग्रहणकर दिवताध्यानस्त को गावधीका जप करें। सुःर्ध, नित, मोनो, स्मटिक, पद्मपुष्पका दल पदा-शेज सीर सहाच. इन सब हरा कि वचाम दारा मच्याता बनायें। ध्यात्रक्ष व व व लायमे श्राचमाला धार्याकर उपको मंखा रखे। आ की यार माने हवता स्वि और करका सारण वरं। द के बार बादि पणव और व्यक्तिक अ.श यहमें विशेषक ब्रहानपूर्वक गावजी-जय करें (दसे प्राकाशको स्थलमं गाय-क्षेत्र जवक अध्वन्ध है स को ) इस गायतीक अविना देवता, विद्वाधिक ऋषि, गावशौ कुन्द भीर प्रभावति सः प्रभृति समस्याहृति व्यक्षेत्रस्थाः प्रसृति विशेषन्त्र प्रचार, व्याह्मियोर विशेष्टन्त्रके साथ जो लोग गायत्राका आ कारते हैं, उन्हें इह-काश्र या परकालमं कोई भव नहीं रहता; दय बार गावलीशा जय कर्नेसे एकरनका क्या पाप नष्ट होता है; सी वार गायबी-वा लग करनेसे पायसस्य नष्ट कोता है: रुद्ध वार गायदीका सप करनेरे, यश्चा-नकृत सभी प्रतिश्व मनुष्यों का चहार दीता

सुवर्णस्तेयो, कृतप्त, ब्रह्महत्याकारी, विमात्रामनयील भीर मध्यणवी पापी सभी समय एक लाख गायतोका अप करनेसे शुच होंगे। स्तानने समय समास्ति हो प्राणायामत्रय करनेसे-हिन रातमें की द्धरे पापराधिये उसी चण मृति मिलतो है; एक मासनक प्रवाद कीर व्याह्मनियुक्त गावठीप्रामा वाम शेल सील इ बार करने से भ्याश्त्याका पाप इर होता है दारा विशेष कपने छोन करते हैं प्रिंग प्रां होती हैं : वः नप्रस्थ : न-वाशी मत्तिषियां गायली देशो एव याप चय करतो हैं : प्रान्ति-प्रमिखाको व्यक्ति प्रवित शी गायकी दारा यग्नुत संख्यात स्रोत नरें। याम्य इरणे कि व्यति गायत्रो हारा एक होन आरं, समित्त चाहने तकी मनुष्य गाव-वा दारा पदा । प्र कीम करें. नि नेको इच्छा करनेशास थारमा हा-विख ब्रम्हवर्षेष्प्रासिने इक्क म व्यक्ति पूर्वीत प्र शब्दे सुद्धमादित हो छुत्रुता ति ह हारा स्रोम करें। गायकी दारा चधुनसंख्यक क्रीम करनेचे यह पापों से मुता कोते हैं। पात्रात्मा चारमी एक पचतक गायलो दारा श्रीम करनेसे सब पः पेशि मुक्त को ब्रम्हली-क प्राप्त स्रोते, पथना सनकी सन इच्छायें पूर्ण कोती हैं। गावली जननी खका चौर बद पापविनाय करनेवालो हैं। की पर्वश खरामें बीद मर्ताखोकमें

एका ए पविश्वकारक चौर नरकार्यावमें पतित खोगों को गायती देवी इस्तधारवापृर्वक छवार बारतो है। इही-लिये बाह्यणगण निवमी और पवित्र को प्रति दिन गायलीको छपाछना करें; इव चौर पित कः योगे गायतो अपनेवासे बादिन-यों को ियुक्त करना चाडिये, जिस तर्ह स्यदिवर्ध जलरावि सूख जातो है, उड़ो तर यावती अम्बात बाइमीके पार पार नहीं रहता। इसमें बन्दे स नहीं, कि ब्राह्मयागा गायबाँ-अप दारा हो विद शिते हैं। ावत्री अवः वाली ब्राह्मण यन्य काम करें या न करें, सिन्तु उन्हें ब्राह्मण वन्द्रका प्रतिपाद्य सममना धतगुग फलइाता ज्य मानय-अप स मस्य प्र पा ज्याता विशेषतः साबिवो-अग जंबो सबना नद्धीं चाहियी बाबिदी जपनेवाले यादमी खगलाम करते मो व प्राधिका चपाय जान गायवी-अपने फलकी स्वता नहीं, इस्विध सव यत्रवे स्तान भीर पवित्रवित्त हो मिता-पूर्वंक सब पापीका विनाम सरनेवासी गायतीका छप करें। १-१८।

एकाद्य बध्याय मनाप्त ॥ ११ ॥

## द्वादम प्रध्याय।

स्तानके बाद गायत्रोका जयकर पूर्वंतिय दी दिया तीर्यं दारा मध्यं प्रदानकर

Ę

देवगणका तर्पण करें। रोज प्रवस्ता-मना दारा भित्तिसे बर्घा धौर पुष्पान्तिस समर्पेण करना चाडिये, बाद विक्रा-वश्वस्त्र हो दिखणमुख हो अधिकि बीचमें दाय रख पिटतीर्थ दारा याडीय रीतिक चतुमा-र पित्रगणके एक खरी र घर्ष निर्देश करें। विता, वितामस, प्रवितामस. प्रश्ति तीन पुरुष चीर माता प्रभृति तीन जनको तीन तीन पर्ध्य प्रदानकर माताम-ही प्रश्ति तीन जनेंकी एक एक चन्त्रि प्रदान करें। इसके बाद पित्रपत्त चौर शाहपश्चके की नाम मालूम हैं।, उन्हें चौर गुन्गण, पात्मीय, बान्धव भीर सम्हदृगणका तर्पण करना चाहिये। विना चांडीके पाव, सुवर्णपाव, नाम्त्रपाव, निल, दर्भ भीर मनाने तर्पण करनेचे वह विस्मणका सि समझ महीं होता। सुवर्णपाव, शौधाराव. खड्यात, चौद्खरकाष्ट्रिक्षितपात चाहि हारा पित्रगणके छहे अपने तिक्युक्त छल प्रदान करतेरे, वह भच्य फल्जनक होगाः चन प्रश्रत द्य किंवा जल, दूध, मुल गौर फल दादा प्रति दिन पित्रगणको प्रयन्त करनेक खिंचे यांद करना चासिये। स्तानके बाद तिलयुक्त जल दारा पित्रगण-कातर्पण करनेचे, पिल्टबंजका फार प्राप्त कीता है और तर्पेच दाका पिल्लाचा प्रसन्त बोते हैं। १-8।

हाइम मध्याय समाप्त ॥ १२ ॥

# त्रयोदश अध्याय।

धनीत व्यक्ति देवकाधीके विषय ने ब्राह्मशीकी एरोचा न वरं. वित्र कार्थी **उपस्थित** होनेसे सक्तमार्ग हारा पशेचा करें, यानी वह परी चाकर हैकं, कि वह यम्ब सानते हैं, कि नहीं। को ब्राह्मण एकामध्यीच धीर जो ब्राह्मण विज्ञी-व्रती यानो विल्लो के विस्तत्व रहकर सिंधाकी चेटा करते हैं धीर थी ब्राह्मण घठ,शीनाइ या चतिवित्ताल हैं, उन्हें पंतित्रवक धनमा-ना चायिछे। को ब्राह्मण गुरुवा विरुद-बरण करते हैं, को ब्राह्मण चिमका स्तान करते हैं और जो गुरुहत्याकारी हैं, छन्हें भी पंतिदृषक बममाश वाहिये। स्रो पव ब्राह्मण पनाध्यायने दिन सध्ययन-योख योर को यो वाचारश्रम्य तथा शहरी दिये यनारक्से विद्धित हैं, छन्दें भी एंतिह-वक सबसना चाहिये। को सब ब्राह्मण षडाङ्ग काय वेट मध्ययन कन्ते 🕏, जो ऋग्वे र जाननेवाले, सामवेश जाननेवाले, नो विणादिकेत तथा पद्मानियुक्त 🕏, उन्हें एं किएवित करनेवासी समभाना चास्टिश। बालाविवाशमें विवाहिता पतिके बन्तान, चय विवास सन्यादाता भीर पति, वह सब भी पंतिपावन ब्राह्मण है। जिन ब्राश्वाणी क्रम्बेट, वजुर्व्वेद घोर सामवेदको सोमात्म बध्ययन भिया है भीर किन्होंने चयनंदिर चध्ययन किया है, वस

भी पंतिपावन है। की ब्राह्मण रोज L बोगाखान करते हैं, खोट्टा, चस्म चौर काञ्चनमें समजानी ध्यानपरावण, पण्डित, निवमी, जानी बाहि हैं, वह सो पंत्ति-पावन हैं। देवपचमें पूर्वमुख हो विविध बोधितक्य वे ब्राह्मण चोर पिटव वमें उत्तरमुख तीन ब्राम्हणां की भी जन कराना मास्ति। यसमर्थ शोने । देवपञ्च यौर । पिटपच दोनों में ची एक एक ब्राह्मणको भोजन करार्थ। प्रतान प्रसर्थ होनेसे देव घीर पित दोनो पच मिला अर ब्राच्चया भीक्षत करायें। यका विस्ति देशमें पनाहि निवेदनकर, यन्तमें वह सब द्रव्य प्रकिम निचेष करे। 3-20 1 एक्टिएपावानको पास पिक्टरान करें, भीवता चौर क्रोध त्यागकर याद करना चाहिये, एषा चन्त दिलातियों को यहा-पूर्वक रान करें। गम, माला बीर पनुलेपन द्रव्य दारा विधिबोधितस्त्रपंचे कराधें। पंतिश बलारकर श्रीतन ब्राह्मण अपने घरने लग्रमस भीर निगस, चेत्यव्रचनात पूज गौर पर्वतनान पूज यादमें परित्याग करें, जबभून लाल फूल भी दान करें। नधे मेवलंभनी स्त, कईका सूत्र दान करें, विदान् व्यक्ति पना-इत-व्या-व्यात द्या परिलाग करें, इत पथवा तिल्ले तेल दारा दीपदान करें। घूपने लिये छन और मधुयुक्त गुग्गुख दान करं, तुक् मधुतकार चन्दन मो हैं।

ह्याक, मांब, स्प, कुषाण्ड, यलाबु, बर्ता-क्ष भीर को दिइ र दान न करें। पिणली, मिर्च गोल सार मूलद्रवा, दनावटी नमक चीर वचा परित्याग करें। मसूर, की रूषक, कथत्वकी निर्योध यादके काममें त्याग करें। यामातक, खब्बी, मलक, रहा, बाल्स्ब, कन्द्राज, मधु, यस बोर चौनी-यन चव द्रव्य अलकार्थने यतने पाय प्रदान करें। जला पायपादि दारा दिलगएको भोजन करा. चाचमनके बाद दिचणा दें, भितापूर्वंक प्रणाम भीर यमिवादनकर ह्रष्ट्रचित्तरे पौके पौके जाकर विष्क्रीन करना चाहिये। स्त्री ब्राह्मण निमन्त्रित हो, यादान मोजन, यादकर स्त्रीरंडम करते हैं, वह ब्राह्मण महापाए हारा लिप्त कोते हैं। धर्ममाख्यक वनने करा है, कि काल्याक, महायत्क मदा व. पश्चितिय विका मांच, खन्न-मांच पादि चाद-में देनेसे यनन्त फलकनक हींगे। १०-२५।

वयोद्य प्रधाव समाप्त ॥ १३॥

# चतुर्द्भ अध्याय।

गवाचेत्रमं, प्रमास्तीर्थमं, प्रकारमं, प्रपागमं, नेमिवार्ण्यमं, गङ्गाके तौरमं, यसनाके तीरमं, समरकण्डकतीर्थमं, नक्षदातीर्थमं, गवातीर्थमं, वाराण्योधाममं, कुरचेत्रमं, भगुतुङ्गमं, महाप्यमं, प्रप्तार-ण्यमं चौर पश्चिक्वपं को दान करंग, वह 1

यनन्त प्रमणन अधि। से क् श्रम्में, राविके समय पीर देनो सम्प्रिशो की वृद्धिमान् व्यक्ति याद्र न करें; स्ते क् हैं यमें गमन न करें। गम क् क् व्याप्त याद्र न करें; स्ते क् हैं यमें गमन न करें। गम क् क् व्याप्त याद्र याद्र योग से स्त्रीय पीर कल् विषय संज्ञा कि कि दिन कि धी हिए काम सनन्त प्रस्त जनक होंगे। भाई कि की पूर्णिमा स्त्रीत होनेपर स्वाप्त विषय के जो विषय स्वाप्त विषय करें। भाई कि विषय स्वाप्त विषय करें। पित्र मधु सीर मोध दाया अब करें। पित्र गण प्रस्तान स्वाप्त प्रस्ता स्वाप्त प्रस्ता स्वाप्त करें। प्रस्त क्ष्य प्रस्ता स्वाप्त प्रस्ता स्वाप्त करें। प्रस्ता करें। स्वाप्त विषय स्वाप्त करें। प्रस्ता करें। स्वाप्त करें।

चतुद्देव बधाव समाप्र १ १ ॥

## एञ्चद्रम अध्याय।

की ब्राह्मण बालिक चौर विदाध्यवन-निश्त है, वह स्पिल्डियानिया जनन कीर द्वारीव मरूक बाबीय सोगई। विशास भागकः शुद्ध होते। प्रध पुरुषत श चानिधांमें परसर स्विण्डता रचतो पविषद्ध जातिको सन्ध भीर मरच से ब्राह्मध द्य दिनेतिक प्रयोग मांगकर गुढ होंगे ; चित्र बार्ड हिन, बेख वन्द्र हिन भीर-भूद एक मानतल वर्गाच भोगतर श्रुह होंगे। विश्व जातिका को बचीस्काल **उत्त इया, उश्ने बोरमें शुद नहीं है**गि। गर्भस्राव दोनेसे, जिस माउसे गर्भसाव

होगा, उर इमवर्षे एक मायतक स्तिका यधीन भोगकर शुद्धि सोगी, गर्भस्रावरी म लींांको पत्रीच नहीं होता ; सजातद-ना बाबकको सत्य होनेसे सदाःगीच ध्ममाना पाडिये यानी स्नान करने हीसे यह होंगे। चूड़ा न हर, वालकको मत्य होते च याने ही वर्षने मृत्य होते से एक दिनतक भाीच सम्भाना चा विषे । सनुप-गैरदाशो कः वर तीन माधको समने भीतर तानका मता दानेसे पतीय प्राप्त अ'वशकित बन्याकी हत्य = नेसे १ वहन्य है विद्यशीपण्डको कि गत ब बाद होगा धीर बरंखत शुद्रशी सत्य होनेस स्विष्ड अर्गको विदाल स्पीच े शोगा। कोखर दर्धने बन्द शुर जातिका विवाद न नेतिवर भी सत्य श्रीतेषे प्रशिक्ष-वगरो एक सस कारीव समस्ता चाहिंस, इत विषयों चिनाः करनेका लक्तरत नहीं। हा। बन्धा विवाह । पदले पित्र हमें ऋत-नतः चाता दे. उसको सत्य होनेस, उसक-मरया शीवकी कमा पान्ति नहीं होगी वा-नो अविवादित सन्याका रज्ञोहर्भन अत्यन्त निविद्ध इम्माना वाहिए। यदापि उत्तर्भवर्ण स्ता किशे ही नवर्ण गर्भीत्यादन करा सत्तान प्रसव सन्तो है, तो एकका एम सन्तानके जनन भीर मर्गका य औच कमी निवृत्त नहीं हीता वानी हीन-वर्ध हारा उत्तश्वर्यत्रा सन्तानीत्यादन चत्यन्त निविद्य है। १-८।

यम ऋषिका यस वाक्य है, कि दो एछगाम चारीच सोनेसे, प्रथम आरल्य वर्गीचकी. विदेशमें जाका यदि बासीयका नोगी! यस्या यः अत्म राभी । नो, तो व्यवस मिलनेके बाद के दिन्ते व्यवहार दिन वाकी रहीं. उन्हीं सह दिनौनक यारीय श्रीत कर- मारी है। उचका नरे पतन, यांकप्रवेश नेसे तोन दिन अल प्रधीय चा पा एक वर्षके बन्द्र सहदा कि जाने 'अपे स्तान क् श्रुष्ठ श्री । वर स्राप्तिके विषयते ! जानें। दम राखिले बान जनमीय है खबर मिननेसे फिन धरोत नहीं स्रोत । विश चार्न चीरवज्ञ स एवंके, औ शादी। इसरेओ इंडिंग्री और इसरेको एवंतिका-हिता माथा दा ाहे बर भी कियाब ययौन होगा। मात मन्यारे मृत्यरे. बाचार्थको कम्रत्य कीर दहि दना अस्या विख्यादमें मरे. तो सी ख, थिय और विनामःताको विदादि कथीन दीगा। राजाको मृत्युरे अधने घरमें दौडिसका 🎍 जन्म होनेसे, धावार्थका पत्ना या पुत्रका । प्रतिग्रह, होम, खाध्याय ग्रीर प्रेतके पिक्ड-मत्य्मे एक शांव वर्षांच होता । बातु वक्षी । दःन व्यतीत सभीवमें पित्रगणका मृत्युचे पश्चिकी बन्नीच संगा। धिष्य, पुरोस्ति, वास्वव, ब्रह्म रथीपूर्वक वेदमास्त-मा पहाध्यायो योर सङ्गवेद-प्रध्यायो छा-त बादिका एक बाल बयौन क्षेगा। ग्रुट्

वचीन होनेसे प्रश्ति जो चर्मीन होगा, । प्रश्तंत स्विष्ट चतुव्वर्माने जनन-सर्वासे खबीके हारा दसरा संशोच निवास कोगा। विकास बादाणको एक दिन, तीन दिन, एः दिन शीर पूर्वा वानी दम 'दन श्रीव सात हुआ है। च्रियंका संविद्ध होनेसे हिताय कातग्र चयोदने साथ निर्वत्त ; बाह्यल ने छः दिन्दे शुहि धीर प्रस्य तर्ग-को बाद स दिनमें शुद्धि मिलेगो। वाह्य गाने जनन-महण्ये सव वर्षा दशह वि-ने श्रुत क्षेति । तक वाते भगवान वमशी ना सोगाः दश दिल्की बाद खबर अल- । या जल विमान सत्य मुखले पनित श्रोनेसे ्यश इक्कुंगुर्वेश धम्बः धात या विद्युत्पा-तमें जिएन इं नेस यात्मधाशे भीर प्रतिनग-याका बर्धात लेही देशा विश्वित हाते, ब्रह्म-द रो, सुपन र हो चन भी वाजा है बाजा-बार' अ तार्वांत्री अमीच महीं होगा। धण्डिंका यत है, कि जी ब्रम्हच हो र्डरें रें रहीया शोखन महना है, वह म क्याचि दीना। यश्चि व्यक्तिकी यो हो चे तसको भा गुडि होगी दूसरेके प्रधीयमें भोजन करनेसे मनुष्य कुमिवोनिमें जिसका पन खाकर उत्पन्न होता है। मत्य होती है, उसको को क्रांति हो, उसके अना व वहीं क्रांत खाभ होती है। निषिष्ठ

# बोड्य अध्याय।

स्व मट्टोकी बरतनीकी बश्चित होनेसे सनमें जिर पाक करनेसे शुद्ध होंगे। मृत, विष्ठा, शूक, पीप सीर रत्त साहि हारा इंख्ष्ट होनेसे फिर पाक हारा शुह **एसने** महीका। पात्र त्याग नहीं होंगे। मसमुवादि रारा वदि करना शोगा। तांबे, बोने वा चौदीका पाल सृष्ट हो, तो फिर गढ़नेसे शुद्ध होंगे। सिवा बलमूला-दिन चौर किसी पत्र्य प्रकार के चस्प्रश्चरे साष्ट्र कोनेचे जल दार। धोने कीसे शुद शेरी। तांबेका पात, शेरीका पात और रंगा इया पात यश्चिख् ए होनेसे यन्त-रस संगुता जल दारा शुढ शेगा। कांसे चीर बोहेने पात बशुवि होनेके चार से बोनेसे शुद्ध होंगे। मोती, मणि बौर मूंगे मादि मश्रुवि दोनेसे घोनेसे हो शुह होंगे। यश्वने पाल, पत्थरके पाल, याक, मूल, फल ' बोर हिट्लसमूच बशुचि कोनेसे घोनेसे े शह देंगि। बजाब पालेकि पश्चि होनेसे वज्ञाञ्चन समय मल लेनेसे शुद्ध देशी। क्षेत्र दारा स्पृष्ट दोनेसे, गर्म अस्परे घो हास्त्रेस शुद्ध होंगे। यथा, पादन भीर शाटका वट पाहि पशुचि होनेसे सुधाने किरण हारा शुक्ष केंगि, यज्ञकाष्ठ घो खण रारा शुध होंगे। मार्जन रारा घरको ग्रुंदि दोगी, बन्यकक्षपंचे मार्जन खितिकी शुडि कीगी! जब हारा वस्त

शुच होंगे। प्रोचण हारा राधिकत धान्यों की शुद्धि निर्दिष्ट हुई है चीर एकत राधिकत द्रव्य प्रोचण हारा शुह होंगे। तचग दादा काछ शुंख होंगे। सफेद सर-बांकी शुद्धि कथान यानी माल्नेस होगी, ग्रङ्गमव भीर दन्तमव द्रवा गोपुक्क दारा शुब होगी, प्रम दारा निकित पान महर्व-बिष्ट जन्तु वो ने साड़, कय बादि निधाय-धमूब, गतिका गुड़, खबण, कुसकाके पूच, मेबारिके जीन चौर दाई चादि चीलें प्रोच-ण करनेस गुद्ध होगी। वह गुद्धि वम ऋषि दारा कथित हाई है। दुष्टवर्गी, दुष्ट-गन्ध भीर दृष्टरस विज्ञित सख शुद्ध समझ-ना चाहिर्धः दुष्टव्यीहियुक्त जल पशु-वि सम्मना चारिये। नदीका जल सर्वदा शुद योर त्रिजनक सममना चारिश्वः वेचनेको लिध रखो हेर भी हेर भी हैं। शुद्ध समर्भे । यथ प्रश्ति जन्त पो के मुख गूड, गायको स्वा मुखको भीर सव पड़ शुद्ध हैं। पायम वानी घरमें विह्नी-को शुद्ध सन्मना चाहिये। प्रया, मार्था, पुत्र धीर कन्या, वस्त्र, वज्ञोपवीत श्रीर कम-ण्डल, यह धव खकीय ग्रुवि भीर दृष्ठरेका षशुवि समभाना चाडिये। राजिने समव भायीका मुंद शुवि, वृचपर पचिशेका मं ह शुवि, दूध दूहनेके समय गीवलाका मंच ग्रवि घीर सगवानें कुल्कुरका मंच ग्रुचि ममझाना चार्दिये। १-१६। रखखला नारीको चौध हिन स्तान करनेने बाह

खामीन पास चौर देव चौर पितकाथीमें पांचवे दिनसे शांच समाना माडिये। माहराहके को चडके जन चौर एक आहर हारा न भिमा अर्व भग स् ष्ट दोनेसे, तर-न्त स्तानका श्रुद हैगि। मुळ या गुरी-व त्यारका कीय ीर गम्ब कष्ट कीने जादक मही कीर महत्त कर मार. गुचा बस्त चीर ध्द भोर्थे। पंजाकत कह लिक्न-स्थानमें हो बाद धौर श्वायमें सामवार पही खगार्थं। न्छा त्याग कर्नेक बाद बार्थं ष्टायमें बोच बाद घीर होनो साथामें चौदक बार महो लगांघं। भौधनकर न ख साधमें तीन बार मही लगांधं. भी चनामी व्यक्ति पैरेनिं सर्वहा तीन बार महो खगार्छ। यस कवित भीच राहत्वने लिथे है; ब्रह्मचारीके इसः द्गने स्वभाना वा विधे ; इसके दूराने यानी चौगुने वानप्रस्थागाको जाने चौर वित्राणक लिए इसके द्राने जिएको विपर्च पूर्ग दावा ग्रीच हो, सतनी मट्टो कार्थ दारा करें। १७ २३।

वोड्य चध्याय समाप्त ॥ १६॥

सप्तद्भ अध्याय। 🐫 🥍

वनमें पर्याकुटी बना जटा धारणकर जिकाकीन स्तान करते हुए पत्र मूल ग्रीर फ़खका भोजन करना धोर यपना दुष्कर्मा कोगीं वे प्रकट करते हुए भिक्का किय

ग्रामने घुषना चार्षिये। १४ प्रकार निव-सका अवलस्त्रभाव सध्य कारते वारह वर्ष बोननंपर सुवर्णस्ते थी, स्रापायी, ब्रह्महत्या ारी, विभावगमन भीच चौर ८-न्य न्य भन्नः पाय अन्नेवाले भी रच व्रत दारा श्रद ोंगे। वज्ञमें दीचित्र खिव भौर र - वेध्य १। स्थामर तेर शायमने दूषि कर इसी प्रश्रह एका व्रत करें। जूटकाच्य प्रदानकर गक्कित द्रव दश्याकर धीर भरकागत अतुखकी इत्याकर ऐका ही व्रत प्रमा चाहिय। बाहिताम हो स्तो-हत्या रने घौर मित्र-हत्या करने हे या अनजानमें गभच्त्या करनेसे ऐशा हो व्र- अर्मा चार्चि । व्रत कर्नेवाले दिसमणको सत्याकर एका व्रश्ना द्ना सर-नेवर शह दांगे। ख्यमादीन च्वियकी इत्याभर ए पार्दीन एका व्रत करना, खबकीवडीन वैश्वकी रखाकर उता प्रतका वर्षमाग कः ना चौर स्तावधकर वतुष्य स्ता व्रतका बावा अवं। गुड्को इत्याकर बीर ऋतुमती स्त्रीगमनकर एक व्रतका एक-पाड व्रत बारना चर्नास्थ । गोवध करने धीर परदार गमन करनेसे उता प्रतका एक पाद कर्मा नाहिये। विचन्नण मनुष्य ग्राम्य पश्चम्बक्ती स्त्याकर एक महीने-उता प्रत करें। मश्यावर प-शुकी खत्याजर पन्द्रस दिशोतक पूर्वीक व्रत करें। १—१०। ब्राह्मणकी पची चौर अलचर विक्रियव ( वर्षको ) द्या-

मार सात राततम एका व्रत मरना चाहिये! परिवाहित की जल्तुको करा करनेसे, या एक इजार पश्चियुक्त जीवकी इत्या करनेसे एक वर्षतक ब्रह्महत्याव्रत करनः पड़िगः। जिन जिन वर्णी का वृत्तिन्छे द किया जाय, लन लन वर्गाकी हत्याचीका प्रावस्ति करना पहेगा। पद्मानवध ब्राह्मण, चिवय-वैश्व भीर शह इन चतुर्विश्नी तहि किभी वर्शको भूमि प्राच करे, तो ब्राह्मणको चनुमात की प्राविश्वत करना पड़ेगः। स्त्री मतुख गो, वक्दी चौर धस्त इ या करे सोसा या सीना परण करे, या कल ध्यह गा करे, उसे एक वर्षतक व्रत करना पहेगा। तिल, धान्य, वस्त, खङ्ग, प्रश्नि चौहम-क्लो प्रश्ति ाधिष पर्ण करनेसे भा श्वितवित्त की क महानित्क स जनको कारना चारिये। तथा, काष्ठ, तक्र, द्रम्ध प्रस्ति रस, साथी काहित दांत धीर छत चपहर्ण कर्तरे एक महोनेत्र व्रत करना नम्म, गुड, मुल, द्रव्य चौर पुष्प हरण करनेसे समाहत ही याथे उत्त जन करना बाह्यि। महोनेत्र बोद्या, पोनल, जधासादि सूत बीर चमड़ा प्रपदरण करनेसे समादितित शो एक मधीनेतज एक व्रश्वस्था चा-बिधे। प्यान, बहसून, नदा, कवना, मनुष्यको विष्ठा प्रश्ति मस्, मनुष्यका मांच, ग्रान्यश्वकर, गईम, गोधिका, दायो, जंट, कुक्ट प्रश्ति सब पांच नखना के जल् चौर मांग्भक बाघ प्रश्ति जन्तु पीर ग्रामचर मुर्गे, यह सब भवना करनेसे एक महीनेतक उता वर करना चारिये। खर्यानीधिका. अच्छप, यलको, गड दे मक्ती, खरगीथ, च्ह याच प्रशारके पञ्चन अन्त भचा किंच जा सकते है ; किन्तु दून लन्तु वो की हता करने प्राविधित वर्ग चाहिये। इंब, महरक, काक, काकीब, यास्त्रन अत्साभुक् मक्ची, बलाका, ( वक्तला खेली ), शुक, सार्कः, चक्रवाक, युव भी तक्रीक, यण सब एको धोर मेडक चौर सर्, इनका मसि ख नेसे एन मदी नेतफ एका व्रत करना चाहिये। एक विषयमें विचार करना न गहिंगे। राजा मिंदतुष्ट गीर मक्ष इन प्रको स्था भर । पूर्वीता वन करना चार्वधं। मक् भयां में पाठीन मक्बी भीत रोव्हें। बक्का, बड़ दो जातीय मच-गीय बनाइ गइ हैं। अलवर या जबबात मुखपाद, सुविध्वर, रक्तपाद भीर जड़-पार, इनकी हता करनेसे सात दिन व्रत करनः पडिगाः यम ऋजि ऋते हैं, कि तौतर, नीर खवा, कबूतर, वार्जीण सीर व ख वह कई एक बचा मचलीय है। दः दातवालं जन्तु भचगाजद एक महोने वर करना चार्बिंगे, एकचम वाएकद्व अन्तु भच्या करनेवे पाधे मह.ने करना चास्ति। ११--२८। खरं मरे हर का व्यामांस, महिषमांस,घोड़ का मांस स्तवसा गो बीर मेंचका दूध, वसिवी

गोका चपवित्र द्व यो एक पचतक व्रत करना चारिय। जिन सब जल्बी का दूष पौनेका नहीं, एस दूषसे बने सब द्र-व्योंका सचलकर सा शत व्रत करना चारिधे। लोहितवर्ण वृत्तका एस, व्रणके कारणीभूत जो द्रव्य हों, सिर्फ ग्रन्त. परीचा द्वापा यन्त्र, गुड्ने पना द्रव्य भोजन-कर तीन रात व्रत करना चा हिं। दशीके शुक्त वस्तु, द:स्प्रशाल रघ ग्रह्युक निन्दनीय तज्ञ, यत्र-ाष्ट्रमज वस्तु, य ते " कार, राजवास, कुछा श्रीर भैच्यक श्राति ता चन पर्यापित द्रव्य एक, चनीव मांस इन चक्की वतपूर्वक त्यागना चाहिये। **अ**.थं-बुभाकर खानेसे धंवलारतक व्रत करना शुद्रका चल, रङ्गभूनिमे चननोर्या नटका चन, कारगारमें धावस दीशका पत्न. सवीरा खीका सत, कारोगरका चल, वेण जातिका पन, कौट जातिका नन, पि तका कत, सनामका कत, सूत्रशावना यन, वाई विकवा यन, त्यं का यन, वेश्व का चन्न, ध्रतेका चन्न, दल्बडका चन्न, भूमियाचवा चन, चस्तकोवीका चन, धोन-कका यन और स्तिकाका यन मीजन बार्वेचे ब्राह्मणको एक मधीना वन करना यदा प्रद्र कातिका चन्न भोजन-कर ब्राह्मण कः महीने वत करें। वैश्व घोर चपरिचित स्तियोंका चन्न भोजन करनेचे एक मशीना व्रत (व्रेमाचिक व्रत संधा व्रत ) करना चाहिये। खतियान

भोजनचे दो मचीने और चपरिचित जाहा-या हा करत सीजन करने है एक मधीने व्रत कर्या :हैया। सदाके पावने रखा जख पोनेसे एक पच व्रत करना चाक्रिये। ट्रजा एक्टिए भोजन करने व एक महीना व्रत करना चारिय। वैम्बना चिक्छ मोजन करनेसे एक पच व्रत करना चा-हियी। चित्रवना एक्छिष्ट भोजन करनेसे सात दिन व्रत प्रदेश भीर ब्राह्मणका छ-क्छिष्ट भोजन अन्तेशे एक दिन व्रत करना धयहासे दिये द्रवामा भोजन-जार थिंदान् मनुष्य एक महोने व्रत करें। पश्विता, पश्चित चौर जिस कत्याका विवा देशर परिवेत्रा होना पहता है, उस कन्या प्रश्विताको जो मनुष्य कन्या दान करे, प्रवित्ताको कचा दान करनेमें मना-वता प्रोहिन, यह शांची ही एक वर्षतक व्रत करें। कुछ एका जूठा खानेचे एक महीना व्रत करना चा करे। बाल भीर कीड़े पादि दाश दूषित पत्न वा भूहे, न्योसी, मक्खी चौर मच्छर दारा दुषित चलका मोलन करनेसे विशव व्रत करना चारिये। १८-४६। तथा समर वानो यपना उद्द मरनेक लिये पक्क खड़, छं-याव ( बाष ) पायम, पिष्टक चौर पष्क को मोलन करनेसे समाधितवित्त है। तीन राततक एक व्रत करना चारिये। नौख-वृच्च दारा चतप्राप्त, कुत्तेने कार्टे या प्रस्ती स्त्रीके काटनेसे घाव है। नेपर विप्र तीन

यागने पेर संस्केश रात व्रत करें। ं भीर बुरी चौन भें करेरी त्यारी पर्या माळीनकर एक दिन प्रत करें। पौत **व दिखानर या प्राण्डका**डे लिशे परा-न स्मुख प्रत्को भारकर ख्वित एक वर्ष-द तक व्रत करें। पौपलका वस काटनेसे न एक वर्ष व्रत करना चार्तिये। दिनमें मैथून. व दृष्ट अश्वमें स्तान चौर नना परस्तीको त देखानेचे एक दिन वृत करना चार्थि: पि चानिने वा असने बश्चिन द्रवा हासने वा वि बड़ों पर ज़ीब करनेंचे एक मधीन! जन स बदना चाहिये। ब्राह्मण विभीवस्वयने श्रीव-है दित को अल जीने या वार्ध सम्बस्त अल रंग प्रीमेपर विश्व व्रत करें. एन पंक्रिमे रा बैठे ब्राह्मणीको को मनुष्य न्य नाधिकमावस चौ परोस्ता है, उसे एकवद्मनक ब्रह्महत्वाका यो व्रत करना चास्थि। विचाक्रण तरासूपर या कम वा थविक तीलनेहे वा वाहे कोई या मनुष्य सुरावाल वा खदणपालले दृष पिथे, यो छवे वह व्रत करना चाहिते। शायने शाः जल पीने या तिल वेचनेसे भी व्रत करनः वर पादिये। ब्राञ्चाणपर यपनानस्यक हुङ्गार का करने या बड़ोंके प्रति 'तुभ' प्रव्हका प्रयोग हा बरनेचे बनुष पवित बीर सम्माहित माव-का से एक दिन व्रत करें। सन मनुष्यका कि। विच्छदान करनेके बाद उत्तराविकारी द्या एवक वनका धविशारी छोगा। शा वर्षाके लिये को ज्ञत कहा गया है, पविद-कि भावसे उसे वही जत अहना का विधे। पाप

भवने छंचे क्याना न चाहिये, क्यानेचे पाप बढ़ता है। निवचण मतुष्य पापकर समाक्षा प्रतुमत प्राविश्वत करें। जालाण उड़ापर स्कूल किनने हो किरातर गर्चे परिपूर्ण ननमें रह वा और कियो प्राण- स्थव स्थानमें रह वत न करें। वच जानेपर भष्ट क्षान होते हैं, यहार हो समाना सूल है, एस्की यतपूर्णक रचा करना चाहिये। पर्वति स्वात्ति स्वात्ति स्वात्ति होता है। सब पास्ति को पाति होता है। सब पास्ति को साला वना कर्मा पति होता है। सब पास्ति को साला वना कर्मा पति होता है। सब पास्ति को पायि वना कर वाह्यणां से ऐक्यन हो हिज प्राविश्वति व्यवस्था करें। स्वेच्छापूर्णक कभी न करें। स्व — दर।

सप्तरम च याय समाप्त ॥ २०॥

## चष्टादम सध्याय।

तीन दिन वायु-अच्छा—इस प्रतका नाम
तप्तक्र है। बारष दिनका छपवास
पराकत्रन है। विधिपूर्णक जन-सिस मजल
स्त्र एक महीनेतक बक्र साथ भीक्रन
करनेका नाम वास्तात्र क्र है। एक
महोनेतक विख्त, शामक्र भीर गुद्र करि
त्य भोजन करना—कगतने धितक्रक्र के
नामसे विदित है। गोमूल, गोम, चीक,
दश्री, गव्य, छत भीर कुध क पोकण छमने
दूसरे दिन छपवास करना—इसका लाम
सान्तपन प्रत है। इन स्व प्रत्येक कामिक्री
तीन बार करनेसे महास न्तपन होता है।
एक पचतक एक दिन छपवास कीर एक
दिन क्त्र खानेका नाम तुनापुक्त प्रत है।
नित्य-गोमशाहारी ही समाहितम वर्थ एक

महीने
चव पाप विनष्ट होते हैं। चन्द्रकवाको

इित पाय ग्रामकृष्टि करना भीर चन्द्रकवाने घटनेके माथ ग्राम घटाना चाहिये;
इस प्रतक्षा नाम चन्द्रायण है। मन्त्रक्ष

वन्छको यथायांका जय यौर होम करना
चाहिये। पाप!त्मायों के पापसे हुटकारा
पानेका वह छपाय विमखाता स्रिंगण

दारा प्रकायित हवा। पवित्र यौर सुबुद्धि
जो मनुष्य यद्धके कहे इस यास्त्रको पढ़ते,
वह सब पापेश्च मुक्त हो स्रगैंबोकने पाइत
होते हैं। १--१३।

बहाद्य बध्याय बनाप्त ॥ १८॥

यञ्च-संहिता समाप्त।

## **लिखित-सं**हिना

भिरहापूर्तेत् तुकर्भये त्राद्यांगिन प्रयत्रतः। द इष्ट व क्षमते खगे पूर्व मो चमवाप्र यात् ॥ २ न एकाइमपि कर्तवां भूमि ससु हकां प्राभम्। अ कुलानि तार्येत् सप्त यत गौर्वि लघा भवेत्॥ २ न भूमिदानेन वे सोका गोदानेन च कोर्त्ति ता: । तांस्रोकान् प्राप्त् यान्यक्ताः पादपानां प्ररोपके ॥ ३ पि वापीकूपतङ्ग्यानि देशकायमनानि च विवित्तत्नुहरेट्यस्तु स पूर्नवनमञ्जते ॥ ह स्यायाचीतं तपः मत्यं वेशनाञ्चं व प्रतानम् । 🗃 चातियाँ देश्वदेवच रश्मार्थाभघोय . ॥ ५ ुः हरापूर्ते दिवातीनां सामान्यो धर्मा उच्यते। व्यविवारी भवक्कद्र: पूर्ती धर्मी न वेदि । ह र्द बावदस्यि मनुष्यस्य गङ्गातोषेषु तिस्र ति । चौतावदर्धसङ्खासि खर्गकोके महीयते॥ ० विदेवतानां पित्राम जग द्याः जाञ्जलिम्। द्मायमंख्नुतस्तानाञ्च सःवे ददाः जलाञ्चलिम् ॥ ८ या एकार्था है प्रेतस्य यस्य चीत्स्र न्यांत द्वाः। मुच्यते प्रेतजोकात्त् पिल्लोकं स गक्ति॥ ध बर्या वर्वः पुत्रा यदाच्ये की गर्या बर्कत्। अधिकेत वासमेधेन गीलं वा द्वामन्द्वेत् ॥ १० विभारावकां प्रविष्टस्त कराचिकि क्रिके मेद्धि । 🚁 इपनि तस्य भूतानि वागोऽन्यं करताङ्गे: 🛭 ११ वागयाधिरे तु बिकि विद्यान्ता पिखन् निर्व्यपेत्। नरकस्यो दिवं याति खर्गस्यो मोचमान् यात् ॥ १२ बासानी वा परसापि गयाचेत्रे यतस्ततः। <sup>कि</sup>यताचा पातवेत् पिकः तं नयेद्वकः प्राम्वतम् ॥ १३ दाचीहितो यस्तु वर्षेन प्रहवर्णसुरस्तथा। शुनिष्क विश्वासि व स व नीसर्थः स्टतः ॥ १ : विश्वार विषये च दादण्खे व मामकम्।

वणमानौ चान्टिक्कं व अहान्येतानि घोडग्र ॥ १॥ यस्रितानि न कुर्जीत एकोहिरानि घोड्या। विशासन्य स्थिर तस्य दत्ते: श्राह्मधतैरवि॥ १६ सिपछीकरका दूर्छ प्रतिसैवसर । इतः। मानापिती: एवक्कु शादेकोहिएं स्ते हिन ॥ १७ र्षे वर्षे तु कर्त्यं नातःपित्रोस्त सन्ततम्। बदंब भोषयेक्ताई विकास न्तु निर्विपेत् । १८ मंक्रान्ताव्परागे च पर्वस्य प महालये। ।बद्धाळास्त् तयः पिष्डा एक बन्तु चये (हनि ॥ १६ एकाहिए परिवाच्य पार्श्वणं कुरते दिन:। ककतं तदिनानीयान् य नाम पिटचातकः ॥ २० ग्रहावस्यो चयो यस्य व्रतपश्चित्यवा यदि। सिपकीकरमाः दूद तस्योतः पार्वमा विधि:॥ २१ हिट्ग्ह्य ह्यादिव धे तत्वं नव जायते। कच्चकारप्रे प्राप्ते पार्श्वयन्तु विधीयते ॥ ५२ यस्य भ वत्सरादर्ज्ञाक् मिपवहीकरणं स्टुतम्। प्रवाह तत्वीदकुम्भ द्वात संवत्वरं दिन: ॥ २३ पत्या चैनेन कर्त ये अपिक्टीकरणं स्त्रिया:। पितामद्यापि तत्त्रसिन् म्रत्ये वन्तु च्च वे उन्हान ॥ २४ तस्यो सत्यां प्रकल यं तस्याः श्रम्युति निश्चितम् ॥ १४ विवाहे चैव निर्व्य ते चतुर्थ इहिन राहिछ। एकल या गता भर्तः पिक्डे गोवे च क्रवे ॥ २६ खगोत्राद्भश्यते नारी उदाहात सममे पदे। भक्तामि ब कक्त ये दानं पिक्कोद अक्रिया॥ २० दिमातुः पिकदानन्तु पिक पिक्टे दिनामतः। षसा देयास्त्रय: पिका एवं दाता न सुद्धात ॥ २८ थाय नेकान्त्रविद्युत्तः प्रारोरेः वङ्त्तिदूषयेः। भारोधं तं यम: प्राष्ट्र पङ्क्तिपावन एव स:॥ २६ चयौकरकांप्रवन्तु विल्याते प्रदापयेतु।

प्रतिपादा पित्रसास न ददाहै खदे विके ॥ ३० बानियको यहा विप्र: स्राहं करोति पार्क्यम् । तत कातामचानाच कत्ते यम नयं सदा ॥ ३१ खाप्ता से स्टता: केचित पुरुषा वा स्थियोतिष या। तेभ्य सः प्रदातकामेकोदिष्टं न पार्वकाम् ॥ ६२ यासित् राधिमते सूर्ण विषत्तिः स्थाद्धिमानाः। सिसामध्नि कर्ता वा दानं प्रिकोदकिमधा ॥ 59 वर्ष्ट्रहाभिष्ठेकादि कर्त्त व्यमधिकेन तु। षाधिमासे तु पूर्व स्थान्काइं संवसराही । ३8 स एव हेथो दिएस्य येन वंन तु कमीका। क्रसिधानान्तरं कार्यः तज्ञैवाहः कर्नं भवेत् ॥ ३५ प्राक्षायो प्रचत इसं लोकिकेग'प नित्य ए:। यिसाने व परेदन तस्मिन् दोमी विधीयते ॥ ३६ है दिने सी के वाधि नियां इत्या हार्नान्द्रतः। वेदिके खाँ माप्नोति कौकिके प्रांत किव्विषम् ॥ इह खयौ बाहति भि: पूर्व इचा मन सन् प्राक्तः। स्विभागन्तु भूतेभ्यस्तते। द्वायादनिकमान् ॥ ३८ उ के वकनु नोत्ति हे द्याविद्वपविसर्जनम्। तती ग्रह्मवितं क्रायादित धम्मां यवस्थितः ॥ ३६ दर्भाः क्रमाजिनं मन्त्रा ब्राह्मण्य विद्रीयतः। नेत निमीलातां यान्ति ये लायास्त पुन पुन: ॥ ह० पानमा इसने क्रायात क्राधाविः खदा दियः। सका नोक्किएतां याति एष एव विधि: महा ॥ 8१ पान चाचमने चेव तर्पशे हैविके सहा ! क्रम्हरती न दुर्घात यथा पानिस्तथा क्रम: ॥ ४३ बामपाको क्रान् कला दिल्लोन उपस्पूरीत्। विनाचमन्ति ये सूड़ा रुधिरंखाचमन्ति ते । ३३ नीवीमध्येत ये दर्भा त्रश्चक्तं यु ये कताः। पविवासान विकःनीयाद्यया कायस्तया क्रथाः ॥ ४४ पिक्डे कतास्त ये दर्भा ये: क्रतं पिलतर्पेयम्। सत्रोक्किरपुरीषच्च तेषां वागी विधीयते ॥ ३५ देवपूर्वम् यक्ताह्म मरेवकापि यह्नवत्। ब्रह्मचारी भवत तब क्र्यांच्हाइ ना पेटबम् ॥ १६ मातुः श्राहुन्तु पूर्वं स्थात् पितयां तदनकरम्। तता मातामदानाच हुडी माहत्रयं स्ट्रतम् । १७

कतुर्देश्वी वसः सन्यः कालकाशी धरिकोत्तनी । पुरुखा माद्रवास विश्व देवा: प्रकीति ता: ॥ ४८ चागच्छन्त महाभागा विश्व देवा महावता:। ये यत विश्विताः श्राहे सावधाना भवन्त ते । ४८ रिष्याह कतुर्दको वसः सन्यस्य दैविके। काल: कामीर्जियका ये धु व्यक्तरे धुरिकोचनी । पुरुष्द्रवा माद्रावास्त्र पार्व्वगोषु नियोज्ञधेत ॥ • यस्यास्त न भवद्भाता न विज्ञायेत वा पिता। नीयबक्त तां प्राज्ञ: प्रतिकाकक्षेप्रकृया ॥ ५१ अभाहकां प्रदास्यामि तुभ्यं कषामकष्कुताम्। बाखां यो जायते पुत्र; स मे पुत्रो भविष्यति ॥ पूर म तुः प्रथमतः पिन्हं निकंपेत प्रतिकास्तः। दितीयमु पिनुस्तस्यास्त्रतः यत्यतुः पितुः ॥ ॥३ म्हन्मयमु च प्रतियु श्राह्म यो भोजयेत् पितन्। व्यवद्वाता पुर्वे अच्छ भासा च नार्क वजेत् ॥ ५8 अलामे म्हन्मयं द्याद्तुरातस्त तेर्दिने:। ष्ट्रतेन प्रोच्चर्य कार्थ स्टर: पात पवितकम् ॥ ५५ यार्ड कत्वा परयाङ्क यस्त भुञ्जीत विद्वतः। पतन्ति पितरसाख लुप्रीपकः दक्तियाः । ५६ याह दत्ता च भुक्ता च अध्वारं योऽध्याच्छति। भवन्ति पितरस्तस्य तन्त्रासं पाशुभोजनाः ॥ ५७ पुनर्भोजनमध्वानं भाराध्ययनमैथ्नम् । दानं प्रतियत्तं होसं श्राद्वं क्रताष्ट वर्ज्ययेत ॥ ५६ बाध्या।मी भवंदन्यः प्रानीता च वायमः। कर्मे क्रज्ञ (यतं दाव: स्तीगमने च मूकार: ॥ ५६ दश्कातः पिवेदाप, माविवा चानिमान्वताः। ततः सन्यास्पानात प्रधां त तर्वनारम् ॥ ६० चार्द्रवासास्त वत् क्रायादिकातु च यत्क्तम्। सर्च तिविक्तलं क्रियाच्यपहोमप्रतियहम् ॥ ४१ चान्द्रायनं भवश्राहे पराको मासिके तथा। पचत्रये तु कच्छ स्थात् मन्मारं कच्छ्मेव प ॥ ६२ जनाब्दिने तिरातं खादेकाहः पुनराब्दिके। प्रावे मायना सका वा पारक क् विघीयते ॥ ६३ बर्पवित्रहतानाच ऋजिदंश्विरोक्ष्यै:। वात्मग्द्धामिनाचे व श्राह्ममेशां न कार्येत ॥ ८३

ं संघोदहं त्राक्षयीन तु घार्तितम्। तं सा प्रान्ति च ये विपा गो(जाश्वास्त्र भवन्ति ते ॥ इप व्याप्तिहाता तथा चाप्ते; पाश्वव्हे हकराच्य ये। तप्रक्षके व प्रायमि मनुराद्य प्रजापति:॥ ६६ माहसूवां पिवेदापका हस्यां पयः पिवेत्। का इत्वा इतं पीत्वा वायुभच्चो दिनत्रयम् ॥ ६० गोभू हरग्यहरते स्त्रीयां चेत्रग्रहस्य च। बस्दिश्य खजेत् प्राचौक्तमाहुन ध्रायतकम् ॥ इः उदाता: यह घाव ले यदा की धर्माधातक: । थळे ते पुडिस्ट्लिंस स एको त्रहाचातक; ॥ ६६ पतिवानं यदा भुडले भुड्लो चाम । अवस्मिनि। स मासाई 'परेदारि मार्स कामक्तन तु ॥ ७० बोगेम पतितेनेव सार्ज स्नानं विधीयते। तेः बोक्ट्रिसंस्य ए: प्राजापतं समाचरेत्। ७१ अक्षरा च सरापाथी सीयी च गुरुतत्त्याः। महानि पातकान्या हुस्तता सगों च पच्चमः। ७२ स्त्रे शहः यदि वा सोभाद्रयादशानतो पि वा। क्रबंत्यतुग्रहं ये च तदार्थं तेषु गच्छति । ७३ उक्छिशेक्छिष्टंस्यृष्टो ब्राह्मयस्तु कदाचन । ततृच्यात् कुरते स्नानमाचनेन पुचिभवन् ॥ ७४ ब्रजनामनभराष्ट्र मुगद्रदेषु जहं मुच। जाळाने बिधरे करके न दोषः परिवदने ॥ अप ् कोवे देशान्तरस्थे च पतिते त्रजिनेऽपि वा। । योगग्राकाभियुक्ते च न दोषः परिवदने ॥ ७६ ; पूरवी कूपवापीनां वृचक्वे दवपासने । , विक्रोबीते मञ्चानंत्रं गोवधं तस्य निर्दिशेत्॥ ७० । पाई दूरोसवपनं दिपाई इस मु केवलम्। , इतीये तु प्रास्तावका चतुर्थे तु प्रिस्तावपः ॥ ७८

चाव्हा लोदकसंस्प्रेये सार्व येन विधीयते। तेनेवो क्लिएसंसा ए: प्राक्षापतां समाचरेत्॥ ७६ चारहालघटभाव स्थं यत्तीर पिवते दिवः। तत् यात् चिपते यस्त प्राचापत् समाचरेत् ॥ ८० यदि नातृचियते तोयं धरौरे तस्य कीर्यात । प्राचापत्यं न दात धं हुच्हं कानापनं चरेत् ॥ ८१ चरेत् भान्तपः विद्यः प्राजायत्वन्तु चित्रयः। लदर्जन्त चरंड त पार मूर्ज तु शामयेत् ॥ ८१ रक्षता यहा सा हा त्वा मूकरवायमे:। उपांच्य रजनीमेकां पञ्चगवां न प्राध्यति ॥ ८३ व्यज्ञानतः स्वातमात्रमा नाभेस्त विशेषतः। बत जहीं तिरात खात्तद्येयसारी मतम्॥ - 8 वालक्षेव द हितु पन्तं यदि गक्कित। सदा एव विश्वधित नाशीचं नीर अक्रिया। पर प्रावस्तक न्यमं सतकन्तु यदा । वेतृ। शावन मुध्यते स्रतिन स्रतिः म् वर्शोधनी ॥ रह षष्ट न प्राध्यतिकाई पश्चरं दाहरं व तु। चतुर्य सप्तरात्रं स्थात् विपुरुष दश्र ४६ दिन ॥ ८७ मर्गा व्यमाशी के संयोगी यस्य नामितः। न्या दाशासस्य दिश यं बस्य दैतानिको विभि:॥ दद बाममांसं प्रतं चौदं स्तराश्च परसमावाः। यगः। एकिश्वा होने निज्ञानताः प्राचयः सहसाः ॥ ८६ मार्ज्य नी वसानस सानदस्त्रधटोदकी। नवास्मिक तथा चेव इन्ति पुग्यं दिवाकतम् ॥ ६० दिवा कांपरयच्छायायां रात्री दिध्य प्रसाय। धावीपांचयु सर्वत्र अलक्क् विश्वतं सदा ॥ ८१ यत यत च सङ्घीर्यामाता नं मन्दते दिनः। सब तब तिलैक्षोमं गायबाक्यातं अपेत् ॥ ूर्

बिखित चंहिता ग्माप्ता।

## लि वितसंहिता।

ब्राम्मणगण बतपूर्वक याः होवादि कसी करे' चौर पुष्कारियो चाहि खुहाये। चनि-शोवादि शरा खर्ग मिनता बीर पुष्कितिकी यादि खुरानेसे मुक्ति मिल्ती है। ऐसे जलायवों को भी ठतके दाथ वनशाना चा दिने, किसने एक दिन मी पृथिकोंने कर्ल रहे। जिन जलायबीका अल धी स्व मो त्या भाष्य होती हैं, हम जलाभयों मे खुदानेवालेके सातकुलकः उदार होना है। भूमि दान करने ही को को क मिलता चौद गो-इन करनेसे जो लोक ' खता है वाहते 🕏, कि हदसंगो रोपगकर मनुख नकी वही लोक पाते हैं। दोर्घिका, कूप, पद्मा-बर, पुष्करियो बीर देश-मन्दिर-समुखने विकष्ट स्रोनेपर को मतुख उरका पुनस्तार करते हैं, वह मनुष्य यादि निसीाण-कर्ता है , फबमागी होते हैं। िख होम, तपस्या, सत्यवात्मका प्रयोग, वेदोत्त विधिपालन, चतिविदेवा चौर बिल्विया प्रश्ति कामें। ग नाम इष्ट है ( ऋषिगण इष्ट प्रव्हरे इन सव कामिति श्रमिदित श्रते हैं)। श्रीम श्रीतादि जितने वय काम १ छ प्रवहरी यांभारित द्वर है चौर पुष्करिको बादि खुराना जे। सब काम पूर्त बन्द्र विभारत हुए हैं, उन होने। कामीने जालाण, चित्रय गौर वेखा

- इन तीना वर्णका समान पविकार है। भूदगण पूर्त वानी एव्या गी खोदें ; विन्तु गुह्रगण वेद्दै।का यागवज्ञःहि इष्ट-न।वक कार्थिक पविकारी नहीं। मतुत्रकी पश्चि जिनने दिनांतक रुकाजलमें रहेगी, सतने सदस्त वर्ष वर मतुष्य स्वर्गवास करेगा। देवगण भीर पित्रगणने उद्देशने जनाजनि अलमें डावें वानी देवनपंचा चौर पिट-नपंश्वे निधे जसका, जसराधिमें ही के हैं। जे। सब य खक विना संस्कृत द्वर हो भरे हैं, जनके उद्घार मनुष्य जला-काल स्वालमागर्ने निश्चिप करें। (मरनेवे दिनसे ) ग्यार इवें दिन प्रस्ति निर्दिष्ट हि अ प्रेतक उद्देश्य से प्रव प्रस्ति पविका-दिगणा यहि द्वष छत्सर्ग करे,-ता वह प्रेत प्रेत्तीकसे कुटकारा पा पित्रशीकमें जाता है। मनुख्याच बहत प्रदेशि कामना करें। कद चिन बहुपुत्रमें एक भी गयाधाम जार्च था कद।चित काई बग्रामेध यश्च करे वा त्रहाचित् काई मौल मांख् है। है। १- ०। वहि कार्ष मतुष काचिषासनें का क्या एसे खागमर भीर जगह निकल ज्ञ यानी चीर अगह वास करे, तो भूतगण यापकों ताकी बजा एकका चप-श्रास करते हैं। गवाभिश्ने जी महाध

त्तीरीक मामोलेखा व विच्छात न करते हैं. धन लागीनि जा मन्य नरकने रदने हैं, वह स्तर्भ आते और जे। स्तर्गे रहते हैं, वह मुक्ति पा है। प्रवना है। व पराया, जिम मनुखका नामे लेखकर गवाधारने चाहे बर्श विख्डहान करें, वद मन्य छना उन ब्रह्मपद पाता है। (नोजव्यका पार्सा-विक नाम है-) जी भीड लाल योध जिसका खुर सफेर बौर जिसकी पूंछ चौर सींग चफिर हा, ( असंगास्त्रज्ञ मु (-गया ) ऐसे श्री शांडका भीनत्व कहते हैं। बाबी वान्त दिन प्रश्नति विश्विष्ट दिश्में प रता चाहिये, यादि एशोब्द याद योग बारक्षे महीने हाटम माधिक याह सहना चाक्रिये। प्रथम बार्ग्साविन और दिनीय ष्ठासाधिक याह चीर याच्टिक यह यानी स्पिण्डोकरण यह छोल्डी याह (प्रतिगणा के दितके लिंधे कश्वा चारिष्ठ.) प्रतेन उद्येष बादायाच प्रभृति वा मा एकोन्छ याद न करनेसे, जिर संबदादिक यादके यत-शहस्र वार् कर्नेपर भो उन्हा प्रेन्द नष्ट नहीं कोता। यापिण्डोकरण्ये बाद वर्षे वर्षेपर दिलगण माना सीर विना । की सत-तिथिको, यब भारवींके एकान्त-वर्त्ती होनेतर भा यसत यसत एकोहिष्ट आह करें। वर्ष वर्षपर मःता चौर [-ता ही तिस्त्रे लिये, विस्तृतक्वपरे देवपन-विद्योन एकोदिष्ट विधानसे साह करना चाक्षिः इव याहमें विर्फ एक पिण्ड-

दान करना चाहिये। ंत्रान्तिके दिन पालिक वाह्ययों हो चन्द्र भौर सूर्थ-चत्रेषी प्रशति पर्जनिष च हगासे, षम् इमें, महा या ग्या स्थाने तीन विष्ड दान अरना चार्निय वान. पार्वणश्राद करना यौर सत ति. यन विर्फाएक पिक देन। चाहिये। जो मनुख विता भीद मा-ताने ( शांशतानिक आवर्ष दिन ) एको दिष्ट थाद न कर पःर्श्वग थाद करते हैं, उनका पार्व्यायाज करना विजल होना है बोर वस मन्य पित दत्या ' पापो होते हैं। जो मनुष्य प्रभावस्यामें या िहत्त्वते भारते हैं, चनक सावर्षाः करताक बाद सामतारिक श्राह वें शेर्मावक पार्वियको विधिसे करना पहेगा। विना, जिलायस, प्रणितायस,-रन तीन पक्कोंको केश नीन शिष्ट देना रक्षे मातामह पत नशी। विक्ष ग्रदण कर जिसको सत्य दोती है, वक्र प्रतेल नहीं पाता। उन में पूजादिका मत्त्रीय है, कि एकाक्यांद दिनके या द पा-वंगादि हारा करं। जिस मनुष्य भा संब-सार प्रात अनिपर भी ( व्रद्धाः दिका छप-लच्यकर) यपक्षपं स्विच्छोकश्या किया जाता के, दिजगण उसकी संबद्धार पूरे हो-नेके दिनन्म निख उदकत्त्वा दान करें। ( वह गामिकाणका कर्तवा है, निर्मिका नशैं।) स्तियोंको सत-तिथिने पविष्की-करण यानी पिण्डमियोकरणमें केवच एक पिण्डचे मिलाना चाहिये, वहि खौका खामी वर्त्तमान हो : तो वितामहीकै विण्डके वास निजाना चा रेंची, 'तपाम रे के वर्त्तम न रहनेपर सम्भी साम जानी प्रतिताम-1# पिक्ड में साथ मिनाना च विशे । ११--२५। विवाह निन्दीह नीनेपर चतुर्थी रामके बाद यानी चौथ दिनकी रातकी स्ती स्ता-मोले गोल, पिएड गौर जननमर्गा विके विषामें एकल गानी है। स्वी विवाशक सप्तपनीय नके बाद,-िवह विकी त्य ग-कर खामिगोलको प्राणिको हो । है: श्रामणेलभागिके भी सन स्ता स्वरी-क मनारी नतीय ए 'क क न याद ीर तपवा प्रश्नि मन का य खार्मियो र । उन्ने गड-कर बरना पढ़ेगा। सन्त्रच ब्राह्मण अन्ति भराहक पंत्राइयमा ाष्ट्री युक्त भी, तब मा नन्हें दोष्युम्य अस्ति भीर पंति विजन कारक को बतात है। पान्नेगायाहरें यमीकश्यां वर्ष यक्तमा ! ता ह कः या वाँग निमागनद देना चालिये; किल् उके दैववावने न देना वास्ति। ध्यक्ति उ ब्राम्मण भी अस पार्विणयाच करें तो वह वित्यव यौर मालानच्याच दन दोनो प-चौका धवल्कानकर याह करें। बार्यक हो सन पुरुष या स्त्रोका एका इश्वीध क याच शोगाः, पार्चणविश्वक याद न शागा ; किन्त प्रस्वक स्विष्डोकर एके दिन पा-व्यंगवाद से स्वेगा। ाला नहानेको

तर्पेण करना चास्टि। मलमाय छप्नित डीनेपर दो वान्द्रमध्य कोते हैं, उनमें प-समा मल और दूवश शुद्ध माथ है ; इन देनो वासने जिसका जनातिधिकता पड़े, एकती जवानिधिकृत याद विमित्रकाहि काशी विध्यायमें करना न चाहिये, संवता-रके पूर्व कर्त्तव "।धा याहारि अखनाश्में श्री अरता चारिये; मलशस खब जामों क विशे की परित्याच्य है। दूस मास्त्री ्बरे भागमें (शुद्ध भागमें ) छन्ने निधिको काम अहना च दिये नित्य भानानि या लोजकानमें यन प्रमाना चादिये। विश्वमें बन पनाया आव, उसमें हो होम अवनकी - धि है। नित्य निरत्वसभावसे लौकिन या वैदिक धिनमें दोम जरना वा कि । वेदिक शाममें हो प कर्नस म्बर्ग भिल् भा, लीकिन धरिनमें जीन करनेसे वापका नाम होता ए। निर्माल भनुष्य व्याद्धतिपूर्वक याश्रल म्क दारा प्रांमने गहति है भूतगण मैं बनका भा कर खब भोजन करें। स्वनक व्राधाय दिश कां, तबतक जूठा न भींच ; द्वने बाद गृहविल करें। यह व्यवस्थित वसी है ( क्रम प्रश्री कः प्रकारके ) इमं, क्रणाधार-वर्म, मन्त्रसमूह भीर व्र ह्यापागण-वह सब दर्णात नहीं दाते, इसंख्य इन्हें इस काममें लगा, जिर दूबरे कापने भी लगा जिब निधिन दिजगपाका मृत्यु हो, उभी सकते हैं। दिनगपा कुम स्त हः बद् मदोनको उदा तिथिने दान आद धीर जिल धादि। हो बोर बारमन अरे, भोजन

कार ने से वह क्या स्टान भोगा; इस या-स्त्रको विधि सम्भागा २६ - ४१ । जन चादि पौना अवमन, वित्वपंचा चौर देव-पुता या'द वैदिक कार्य क्षम दस्त ो करना चाडिये, किन्तु वह कुए जुठेंच द षित नहीं होता; कैसे इन्य धीनम शुह श्रोता है, वैशे ही क्रय भी धंनसे शुद होगा। बार्य शयमें कुथ ले उत्हर्न ा-यं धावनन करना वास्त्रि, जो महावा बार्ध दायमें तुष न खेकर ही प्रायमन सारते हैं, अनका वह काचमन रहन दाना नोव में (अस्वर) कर्ेके बरावर है। वधन "मोवो") अनस्थित हा सब दर्भ भीर यश्चीयशेतमें यश्चिम जो कव दर्भ दें, वस धव दर्भ वपवित्र अदी दात , केरी परोर पपनित नहीं होना,धो इ लंदंश । शुक्र स्थाता है वैसे भी अध्य प्रस्ति वर्ध ं शुद्ध हैं (खाच्य नहीं)। निजन वय दर्भां में ै विक्छ रा संसरी हाता है आद विकार हाता पिततर्थेष किया न्या है जो सन दर्भ सूत्र, ; विष्ठा भीर अविहरू-सम्पर्व द्वापा है, वह त सब दर्भ त्याग करना पहिंगे। देवपूर्व व अन्द ( पार्वकायाह), परेव याह वन्तो र एकोहिष्ट याह, पित्रगणकी त्रिके कि वो ्याचिका जय, <del>उपने</del> ब्रह्म चर्याचे एदनः पहिना। वृद्धि शाधिको लिध को माभ्य-🝴 इविक आह करना घड्ता है, पश्ची मात ा पच, दूधरे पिल्पच भीर शोधरे शाताम इ-यच, पन तीन पचांका पनल्खनकर एक

वृहि श्राहकी कारता चाक्षि। काश्य दः विक यादमे सामवेदीय ब्राह्मणीका मात-पच नभी अतु भीर दश्च - यह दोनी; वत थीर बत्य, काख कीर अम धूरि भीत संभन, पुस्र र् दौर अष्ट्रस्—यहस्व ध्यम भ्यम है। एक उक कार्य े । खदि महे काते हैं। बत्यन्त बन्दान पौर मरा भाग्ययुक्त विद्व स्वयम वार्थ, तिश्व च दमें को वि'न्य कृष् है, बन उस विवर्भे साव-धन है। याने वह अस कायमें बमाष्ट प्रदान के एवित श्राहम क्रत भीर करता करूप्यक्षेत्र है, देवगण के उद्देन श्वरं ज' अन्त किया जाना है, पनमें वस यीर अताहे नामक वावदंव हैं ; ( पोर वृति शहमें भी नतु भी। पता नान में निष्य हैर है,) काल योर कम गानक शिखहै। यानि थ्याः विषयमें 🖲 , ध्यवस्कार्यामें घूर और जानम नामक विश्वदेश है, पुन ययः धीर मन्द्रवश कामक प्रिवृद्ध पार्विषा-श्रादर्भ नियात करेंगे। जिस साचा । यक्षोदर या वैभाव य अहे नह श्रीर वह वाल्म नदा, १% उस कन्यावा कीन रिता था, बुद्धिमान् मनुष्य एस कन्याका णाणि-ग्रंचा न करें; वशे भाषकाका कारण है, कि अहादित् एवं कत्याका विता वर्षे पुरिवा बनाये। "आत्याच्या इस कन्याका मै पण्डारयुक्तपर तुम्हं प्रहान इं; इब कन्यांचे को पुत्र कत्यन होगा। वह पत्र मेरा ही नागा" (एवा हो कत्याका

माम प्रतिका कन्या है)। प्रतिका कन्याते गर्भरे छतान पुत्र पहले मानाको विण्ड दे, दृष्टा पिण्ड माताके पिताको यानी माता-महको है बीद तीयका िख्ड विनाने विना-को द्वान, पितामसको है। वहि कोई मनुष यादके समक म्होके पालमें पित-शक्तको मोलन करारे, तो ऋडिकत्ती, परी दिन चौर माहमें चालाना वाश्वाचा -- यह सभी नव कमें खाते हैं। दन सब छ। हा-शींकी चनुन्ता करनेपर, दूसरा पाळ न भिल्नेमें सन्मध्याव है अनते हैं, इन दारा पांकनेसे महीका पात पां स दोना है। खर्य धारका दूसरेके माहमें को योद्दिक भोजन करते हैं, उनके पित्रगण ल्पप्रिष्ड चौर लुप्ने क्लिय हो प्रतित शते है। १२--१६। को मनुख आदकर या दुसरे के यह में भी नक र एक को स्से वधिक चलते हैं छनके पिद्धावा एस मड़ीने भर पाश भाजन करते है। । कर प्रभीतन, यध्वगमन, भार, यध्ययन, मैथ्न, इ.म, प्रतिग्रह शीर डोम, इन पाठ क मेंकी त्यागमा चार्दशा ( श्राह्मक ) जा भनुष बध्वगमन करता, ( जनान्त (में ) वह मनुष्य प्रद्विशानि पाना है ; मतुष्य प्रनम्भिन करता, वद मतुष्य काकः चीनि पातः है: जै। मनुष्य काम करे, वह दावत ाना धोर स्त्रीगतन करनेसे शुकर-थीनि पाना है। पहले इस्मार साविली पाठकर विभमित्रतकर कुछ जल पोना

च दिशे, दूसके बाद सन्ध्रोधासका करनेपर याहर उपरान्त निषिद्ध कांगांके करनेसे एतान भव्यसे कटकारा पाना साहिये। याद्रेवाना हो, या गस्त शरा सानुद्रवती विना पाच्छादित किये, बदि अप, सोम चौर प्रतिग्रन्त जिया जाव, तो सब काम निष्मल चोते हैं। यादायाद अर्नेश चःन्छा-यण जरना पड्ता है, माधिक याद करनेसे पराक्षत्रत, त्रिवच य। वसे तप्तकच्छ , माधिक यादमें भी वप्रकृष्ण, जना व्हक यादमें (यानी दिनीय वायसाचिक आदमें) विराव उपवास कोर कविग्छ! कर्या खाइमें एकाइ उ रवाब करना चाहिये। भवदाहाहि कार्थ करनेसे एक मधीन पादक स्कृतकरना पडता है। अर्पावत्र दारा मंद ऋक्षी, दंष्टी चौर षर स्पनगा ( सर्प-निक्को प्रस्ति ) हारा बाहत हो जो भरे हैं और पालवाती हो मर् हैं, उनके अदादि बौर्दरिक कार्थ यमस्त कर्त्तव्य न में। स्नामनुष्य गो हारा याहत है। भरा है, जिस्ते उदस्तन दाश प्रत्यत्याग किया है, ब्राह्मण, ब्राह्मण दाश मधा है, उन सब भवको स्नो ब्राह्मण कृथे, वह ब्राह्मण दूषरे जनमें भी, वक्षरी धीर यप्रविशेष पाते हैं। जो मतुष यांनदान करते, जी फन्दा बाट देते 🕏, वस बहुख ^प्रकृच्छ् व्रत दारा शुद्ध कोते हैं। प्रका-पति मतुने ऐवा ही कहा है। द्नितक थोड़ा गर्म अख पौना चाचि। दूबर तोन दिनोतक बुद्ध गरम दूध पीना

घो ीना चाहिये, चौथे नीन दिनांतक वायु अञ्चणकर रहना वाहिये, -- इस्का नाम तप्तकृष्ट प्रत है। क्रिश्या गै <sub>त</sub> भूमि, खर्षा, स्तो भीर दीव्र, घट कौन लिया ् गया है, वह सबने लिये जिमका ( दर्ग र कारीका ) उद्देशकर प्राचात्याम करेगा, उस् <sup>है</sup> ब्रह्मधातक कहा गवा है। धन्न नष्ट कर-र्वे नेकी लाग्ने छया परी मनुष्य साथ छ।ते, वक्षभो शुद्धि पाते हैं; किन्तू छ।में ति ने मनुष्य अके ' असे नष्ट करतः है, वस पमनुख्य प्रकारित को ब्रह्मास्त्य का पाने होता पतित मनुष्यका थन भोजन कश्नेसे व वा चण्डाकरश्रमें यन्त्र भोजन अश्मेरी, यह-तानमें कर्वत्वे याथा मधीना धौर कान-सम्भावत कर्यस्य एक महीना जल यानः हासाहिया साथसे प्रतिके साथ स्पर्णकाय महोनेश सिक स्तान करना चाविये यीर <sup>१६</sup>प्रांततक याथ ७ च्छिष्टका सर्पा डोनेसे म् प्राचापत्य द्रन अस्ना पर्वना । ५०—०१। 👔 त्रह्मान्द्रस्या सुरापान, धःधोर न से याधन ार होनेकी चीरी, दिमाहरामन, यह चारी <sup>इर</sup> मशापातक नामक पाप है; दून मशा-<sup>ाद</sup> अपियोंका संसर्गी मनुष्य पांचवो पाणों है ; ार स्वीद्वय या पर्यक्षामचे या प्रजा-ाह्यवम हो, जे। मतुष्य उसने प्राथियत्तने ताववयमं पनुग्रं करंगे, वह पनुग्रहmati जब पत्पचे चित्र छोगे। वह ज-<sup>वि</sup> च्छिष्ट भनुष्य सारा उच्छिष्ट ब्राह्मण करा-

चासिंग, तीवरे तीन दिनातक कुछ गर्म नित् कु जार्थ, तो छवी यसत स्तानकर याचमन अवनेसे शुद्ध भीते। उद्देश माई वदि वाज्ञ, वामन, क्वीव, चस्क्र्टवाङ जल वानी गमनागमनक विषयमें समक्ष, जबारी चन्ध, विधर सौर वामग्रात्तारहित हो. रक्षे उनका विवाद न लोनेपर मो वहि ओट: मार्ड विकास हरे, -तो सबसे कोई दोष न होगा। कावर्धने यागी जिस इयमें आंसे धातित्व होता है, प्रतित संन्य संधर्मा ग्रंथण कश्ते ग्रीर वोगशास्त्रका ध्यास कर । हैं (यान) वबाहकायोने इच्छा रहित 🦮 ) ऐसे च्य छन्ने रस्ते को-टिश्री विवासचे कोई देश न होगा। मत्य कृ वा ताल बका पटवा त्रच अवति वा गिराने, भाषी वा घड़े। वचने हैं ; छन्हें शिव्धका प्रत्यस्थित करना पहिंगा। जन एकपाद प्राय यत्तको ख-अन्धा होगी, वहा सब मारीरिक रीम क-टाना पहेंगे। जहां दिवाद प्रायश्चित्त है, वर्ग सिं अं समग्र कटाना पहेगा। प्राव्यक्तिमें थिखा त्यागकार सब केश मुं-राजा पड़ेंगे। चाण्डालका अल साथ है।-नेथं जिसे स्तान करना एचित 🗣, वद मनुष्य वदि उच्छिष्ट मनुष्यका छ है, ता एस छ-च्छिष्ट मनुष्यका प्राजायत्यका प्राविश्वत होगा। यदि कोई दिस च पहास्त्रे आवका जब पो उसी समय उसे उगल दे ता उस हिसका प्रामापत्यका प्राविश्वत हेगा। यह कोई हिल चण्डालका जब पौकर छरी

बासर न निकाल परीरमें हो जीर्थ करे. मरनेसे क प्रधनक एक दिन, पश्चम प्रधनक ते। वह दिल प्रानापत्यसे शुद्र न होगा, स्थ सुक्कुशान्तपन प्रत्यसित करना पहेगा। ब्राह्मण बच्छ सन्तपन वर्ग करें, चंवय प्राजाश्य करे, वैश्व प्राजापत्यका याधा करें भीर प्राट्ट प्रानापत्यका एकपान जन करे। यदि रजखना स्त्रो, क्रक्कर, शुक्रर, या कविषे छ् आय, ता वह एक रन उपवास करनेके बाद पञ्चाश्य भावतकः शुह्र होगा। विद रजस्तवा स्तो किमी म क्ष्ण और थंइ तद क् माभिक्यमम काने लिके यनजानमें है। ते वह स्तान कहते हैं। स्रो शु इ होगा. वार्चि न समें हे ने है त्रिरात्र उपवास अर्भ पड़ेगा। बाल म यदि अना दि.से द हिनोमें पर जारों, ता भीव भी भाष-एडवर्ग गुड है।ा, वधीव न है।गः; च । का तर्पण चादि अन्धि करनान चरिन ये। सतायोवमें यह अनः - मोत दी, ना ७३ रण-मधीचके दिन की जनन-यगौत निवृत्त है।गा ; जिन्तु व'द छन्द-भी में मर्ण धर्मीत है।, के वस साउत य मैचिस महत्ता चर्योच निव्वत्त न स्टेश्मा ग्ल-योच ही प्रविष होगा। काति-प्राईके

दे दिन चतुर्थ पुरुष गण्डात हिन, खतीब गर्यन्त्र दश दिनका यथीव होगा। (यह मत इस इयमें बहुत की चप्रविद है।) जिनका चिन्हेंचीय नहीं, दानी जै। निर्मा ब्रह्मण 👯, धनके भरते होके चगा ययोच यहल करना पहेला भीर जो शासिक ब्राह्म हैं छन मा सभीव दाहकी धनयमे लिवा ज'येगाः क्षा मान, चृत, मधु, फलमे उत्पन्न छोर द्रव्य वानी बदा-महातेच यस्ति यक्षि दूधरेको (चार्याच) पाय में रहे, ते। उससे बान्द विकासते हो न्ते शुद दममन च जिमे। माजानी मुखरी निम्त्रा मैल् य'त स्तान में बस्त वा कल और जल, य नध क्षमें जी, ते। एस दिनकः प्राय विनष्ट होगा सत्में और बहा शामलका फल समूहने दशक्ती अब करती है। ाजन जिनका-मोंने यप रक्षा धरङ्गा सन्म पड़े, उन पत कार्यों नीत हेम और एक **सी** बार लावतीया नप मरना पहेला। ७३—८२।

लिखित-सहिता समाप्ता